# 

શ્રી ચતુર્વિ શતિ તીથ<sup>ર</sup> કરેજ્યા તમઃ સૂરત અને સૂરત જિલ્લા દિગમ્બર જૈન મ'દિરાના

## મૂર્તિ-લેખ સંગ્રહ

( ઘાથા, ભાવનગર મર્ફેંદર મૂર્તિલેખ સહિત.)

Manuscratican metricies of Maniet and and accommended

લેખક, સંમહકતા અને પ્રકાશક :

**મૂળચંદ કસર્નદાસ ફાપડિયા** કાપડિયા ભવન<del>, માંધાઓક **યુવ**ન</del>

ીર સં. ૨૪૯૦] સં. ૨૦૨૦ [સન્ ૧૯૬૪ , મૃત્ય-વાંચન, મનન, અતુકરણ અને સંગ્રહ

( માત્ર પાસ્ટ ખર્ચ ૦-૬૦ માકલવાથી વિના મૂલ્ય)

" જૈન વિજય" પ્રીં૦ પ્રેસ, ગાંધીચાક સરતમાં મૂળચંદ કસનદાસ કાપડિયાએ છાપ્યું.

## ગ્રન્થ–ઇતિહાસ, હિસાળ, લા**લ અને** નિવેદન.

માવા માટા પ્રાચીન ઐતિહાસિક સાહિત્ય ગ્રન્થ કેવી રીતે તૈયાર થયા હશે અને એ કેવી રીતે તદ્દન મદ્દત બહાર પાડવામાં આવ્યા છે તે જાહ્યુવા દરેક પાઢક ઇંતેજાર હશે તેથી આ ગ્રન્થના ઇતિહાસ નીચે મુજબ આપવાનું અમે હચિત ધારીએ છિયે.

આજથી ૪૧ વર્ષ ક્રેપરની આ વાત છે કે શ્રી જૈનધર્મ ભૂષણ ધર્મ દિવાકર શ્રી છા. સીતલપ્રસાદજ જૈનમિત્ર'ના સંપાદક હોવાથી વાર વાર સરત આવતા તે દરમ્યાન આપ સંવત ૧૯૭૯ માં સરત પધારેલા ત્યારે આપે સરતમાં ગાપીપરામાં આવેલા નરસિંહપુરા દિ૦ જૈન મંદિરના શાસ્ત્ર ભંડારની સાર સંભાળ કરી હતી અને ૫૮૬ હસ્તલિખિત શાસ્ત્રો જે સંસ્કૃત પાકૃત અને જુના ગુજરાતી ભાષામાં ૨૮ થી ૩૮ છે તેની યાદી પણ તૈયાર કરી હતી તે વખતે અમે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ત્યારે અમારા ભંનેના વિચાર થયા કે આ શાસ્ત્ર ભંડારમાં જુના ગુજરાતી પદ્ય ભાષાના હસ્તલિખિત રાસ મન્થા આશરે ૨૦ છે તે જો તેજ રૂપમાં પ્રક્ર કરવામાં આવે તે આ દિ૦ જૈન પ્રામીન ગુજરાતી સાહિત્યના ક્લાર થાય અને ગુજરાતના દિ૦ જૈનોને એના લાભ મળે.

એ પછી એ બાબત પ્રયાસ કરવાથી સુરતમાં નવાપરામાં એક જાહેર સભા શ્રી ધા. સીતલપ્રસાદજીના પ્રમુખપદે સં. ૧૯૭૯ના જેઠ સુદ ૫ ( શ્રુતપંચમી) તી રાત્રે મેળવવામાં આવી હતી. જેમાં પ્રથમ સ્વ. મકનદાસ દુધભદાસ ક્ંડ તરફથી દિ જેન પાઠશાળાના વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ અપાયા હતા. બાદ શ્રી ધા. સીતલપ્રસાદજીએ ઉત્તમ ભાષણ કરી સુરતમાં દિ જેન સુજરાતી સાહિત્યાદારક ક્ંડ સ્થયન કરવાની જારીયાત દર્શાયા હતી જેને અમાએ તેમજ

તા. છગનલાલ ઉત્તમચંદ સરેશા વગેરે એ ટેકા આપ્યા તે જેથી એ જે સમય એ મોટે એક કુંડ સ્થાપન કરવા ૮૨૧) ની ટીપ થઇ હતી તેમાં ૧૦૧) અમારા હતા તે . પાંકી પ્ર૧) ૨૫) ૧૧) પ વગેરે રકમા હતી. તથા એ પછી દિગંભર જૈન ' માં અપીલ કરવાથી ૧૦૧) શા. હરજીવન સયઅંદ શાહ આમાદ તરફથી ને આજા પ) મળવાથી આ કુંડ હરું છું તેમાંથી હતું પણ તેમાંથી હતું વસુલ આવ્યા હતા અને એક વ્યવસ્થાપક કમેટી પણ નિમાયલી તેમાં મંત્રી તરીકે અમાને નીમ્યા હતા.

એ પછી વીર સં. ૨૪૫૩ ચૈત્ર સુદી ૩ તા. ૪-૪-૨૭ ની રાત્રે પાઠશાળાના મકાનમાં એક મીટિંગ અમે બાલાવી હતી, જેમાં પ્રમુખસ્થાન શા. ગમનલાલ ખુશાલચંદ સુતરવાલાને અપાયું હતું અને એ મીટિંગમાં આમાદના શેઠ હરજીવન રાયચંદ શાહ અને સુરતના શા. ચુનીલાલ વજેચંદ પાઘડી બાંધનારના સ્વર્ગવાસના શાંકના દરાવ કરવામાં આવ્યા હતા અને ગુજરાતી દિ૦ જૈન સાહિત્યાહારક કંડ માટે ભાઈ ગમનલાલ સુતરવાળા અને શાંકાતીલાલ હરગાવનદાસ રેશમવાળાને કાષાપ્યક્ષ નીમ્યા હતા. તેમજ આ કંડ તરકથી પ્રથમ પ્રદુષ્નકુમાર રાસ, શ્રીપાળ રાસ અને કર્મવાકાર રાસ જે જીની ગુજરાતી ભાષામાં પદ્યમાં છે તે પ્રકટ કરવાના અને તે કામ અમને સાંપવાના કરાવ થયા હતા.

એ પછી અમે એ બાબતમાં સાનાસણ નિવાસી શા. છાટાલાલ ગુલાબચંદ ગાંધીને આ કાર્યની પ્રેસ કાપી તૈવાર કરવાની સ્ચના કરતાં તેઓએ એ કખુલ કરી અમુક સમયમાં એ કાર્ય કરી આપ્યું હતું. તે પછી અમેરએ આ ત્રણે ગુજરાતી રાસના મન્શા માં કે તરફથી છપાવીને સન્ ૧૯૨૭ માં પ્રગઢ કર્યા હતા, જે વ્યવસ્થા કમેટીના ઠરાવ પ્રયાણે પ૧) સુધી આપનારને મકત ને રૂપો સુધી આપનારને લાગતથી અડધી કિમો અને પાક્યો લાગત

किया नेवाद नकी क्येश ते अभाके न्यहेर एक्टर करी कार्य जे अवाद क्यें हता पक शुक्रशतमां हि० केन कार्डन्यने शाह बांध्राक भाकि हैकायी का पुक्ती। निरोध प्रध्या नहि तेवी जे। महत्त वहेंजा देक कार्य पाडणकी क्रमामां आवेती अने हन्नु सुधी के, के मंजाने तेने बहत सेक्टला है.

હવે ફંડના સંખંધમાં સંક્ષિપ્તમાં લખવાતું કે શાડીક સહાયતા તે વેચાલુ સાથે ૯૦૩)≈ આવેલા અને ૩૧૧ા≈ ખર્ચ થયેલો જેથી ૪૦૦) એક એક ખરાડા સેવીંગ્સ ખાતામાં ૨૭–૪–૨૭ દિને મુકા-યેલા અને બાકી રા. ૯૧ાા અમારા હાથ પર સિલક રહેલી.

એ પછી આ કાર્ય ભંધ કરવું પહેલું તે રા. ભેંકમાં વ્યાને રજ્ઞા અને આખરે રઢ-૬-૪૦ ને રાજ શા. ઠાકારદાસ જમનાદાસ ચુડાવાલાના પ્રમુખપદે એક મીટિંગ માલાવવામાં આવી હતી જેમાં દ સદસ્યા હાજર હતા જેમાં આ કંડના રૂપ્યા જે ભેંકમા છે તે શા. ગમનલાલ ખુશાલચંદ સુતરવાલા ગુજરી ગયેલા હોવાયા તે રૂપ્યા શા. કાંતીલાલ હરગાવનદાસના નામ પર રાખવાના તથા હિસાળ મંજીર કરવાના દરાવ થયેલ તેમજ આ ખાતું ૧૦ વર્ષોથી ખંધ પહેલું છે તા હવે એ રૂપ્યા વ્યાજ સાથે જેટલા થાય તે બધાજ સુરતમાં વિદ્યાદાનમાં પાઠશાળા અને શ્રાવિકાશાળાને આપી દેવા એવા ઠરાવ સર્વાનુમતે થયા હતા.

એ પછી ઉપલી યોટિંગમાં દાજર નહી રહેનાર શ્રી છમનહાલ ઉત્તમમંદ સરૈયા, શા. જીવરાજ ગુલાબચંદ ગાંધી અને શા. તેમચંદ કરતુરચંદ શાહે અમને તથા કાવાધ્યક્ષ શા. કાંતીલાલ હરમાવનદાસને રજસ્ટર્ડ નાંટીશ આપેલી કે ગુજરાત દિ- એન સાહિત્યાદાર ફંડની રક્ષ્મ વિદ્યાદાનમાં આપી દેવાના એ સ્પાલ એની વ્યવસ્થાપક કમેટીએ કર્યો છે તે બરાબર નથી થાટ એ બાબત કરી વિચાર કરવા સરતના દિ. જૈનાની જાહેર સશા, માલાવવી એક્સે વગેરે. માટિંગ બાલાવેલી જેમાં શા. જયંતીલાલ રતીલાલ રેશમવાળાને પ્રમુખસ્થ ન અપાયું, હતું જેમાં પ્રથમ શ્રી અલક પત્રાલાલ (ખ્યાવર) છા. ભગવાનદાસજી મહેમદાવાદ અને મુનિ અને તકીર્તિના કું ભોજમાં સ્વર્ગવાસ થવાથી તે બાબતના સાંક દરાવ અમે વિવેચન સાથે રજી કરેલા તે પાસ થયા પછી ઉપલા ક્ંડના ઉપયાગ વિદ્યાદાનમાં ન કરતાં એમાંથી ગુજરાતી ભાષાના સસ્તા કે મફત શ્રેથા પ્રકેટ કરવા એવા દરાવ ભાઇ છગનલાલ ઉત્તમચંદ સરિયાએ મુકેલા તેને શા.,તનસુખલાલે ટેકા આપેલા તે પર અમે સુધારા રજી કરેલા કે આ કુંડની રકમ માટે જે દરાવ તા. ર૩—૬-૪૦ ની વ્ય. મીટિંગમાં થયેલા છે. તે કાયમ રાખવા. આ સુધારાને શા. પ્રેમચંદ મોહનલાલ યુડાવાલાએ ટેકા આપેલા તે પછી એ પર વિવેચના થઇ અંતમાં મત લેવાનાં મૂળ દરાવ ૧૩ વિરુદ્ધ હ મતે પાસ થયા હતા એટલે એ રકમ પાછી જેમની તેમ રહી હતી.

એ પછી કંઇ થયું નહીં ને ૧૪ વર્ષ વીતી ગયા ત્યારે અમે તા. ૩-૧૦-૫૪ દિને ખપારે કુલવાડીમાં કરી જાહેર સભા બાલાવેલી જેમાં શા. જીવરાજ મુલાભચંદ ગાંધીને પ્રમુખસ્થાન અપાયેલું અને તેમાં શા. છગનલાલ ઉત્તમચંદે વિવેચન સાથે ઠરાવ મુકેલા કે આ ક્રંડનાં નાણાં કંઇપણ દિ૦ જૈન સાહિત્ય ઉદ્દારના કાર્યમાં વાપરવા જરૂરી છે, તેથી સુરત અને સુરત જીલ્લાના દિ૦ જૈન મંદિરાની મૂર્તિઓ ને યંત્રો ઉપરના લેખા ઉત્તરાવી તે આ કંડમાંથી પુરતક રૂપે પ્રષ્ટ કરી મકત વેંચવા અને આ કાર્ય લાઇ મુલચંદલાઇ જો ઉપાડી લે તાજ થઇ શકે એમ છે માટે તેમને આ કાર્ય માથે લેવા હું નમ્ન સુચન કર્યું છું વગેરે.

એ પર અમે ભાઇ સરિયા સાથે ખદુ વિચાર કરી નક્કી કહું કે અમારે દરેક રવિવારે દરેક દિ જૈન મેં દિરમાં જઇ મૃતિ એ! અને યંત્રોના લેખા ઉતારવા ને તે પ્રકટ પણ કરવા. આ સ્થના

અમાને સ્વીકારવી પડી હતી ને એ ઠરાવ પાસ થયા હતા. અને આ કાર્ય માટે ૧૭ સભ્યોની નવી કંમેટી નિમાર્ધ હતી તથા આ કાર્ય કરવા માટે અમને નિમેલા અને પુસ્તક છપાવી તે આખા ગુજરાતમાં તદન મકત વહેં ચવા નક્કી થયું હતું.

એ પછી અમે યથાશકિત દરેક રવિવારે સુરતના મંદિરામાં જઈ ત્યાંની મૂર્તિઓ તથા યંત્રોના લેખા અનેક પ્રયાસોથી હતાયાં હતા તેમજ ધ ચૈત્યાલયોના લેખા પહુ લીધા હતા જેમાં અમને શા. ખાખૂભાઈ માતીચંદ તાસવાળા, શા. છગનલાલ ઉત્તમચંદ સરૈયા, પં. ત્વતંત્ર અને ચિ. ડાહ્યાભાઇ કાપડિયા વગેરેએ ઠીક ઠીક મદદ કરી હતી જે પ્રશંસા યાગ્ય છે.

સુરત પછી અમે પ્રાચીન દિં જૈન મે દિર રાંદેર ને કતાર-ગામના વિદ્યાન દ સ્વામીના લેખા ઉતાર્યા હતા, તેમાં પણ ભાઈ ળાળ્યુભાઇ તાસવાળાએ સારી મદદ કરી હતી. પણ એમાં સમય ઘણા નીકળી ગયા હતા.

એ પછી અમે તા. ર૯-૯-૫૫ ને દિને નવાપરામાં ગુજરાતી દહેરે એક મીટિંગ ખાલાવી હતી જેમાં ૧૩ સબ્ધાં હાજર હતા અને પ્રમુખરથાન શા. જયંતીલાલ છગનલાલ ગજીવાળાને આપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રથમ આ કાર્ય કરનાર ભાઇ મુલચંદ કસનદાસ કાપડિયાના ઉપકાર મનાયા હતા અને ઠરાવ થયા હતા કે સુરત સાથે સુરત જીલ્લાના તથા અંકલેશ્વર વગેરેના દિ૦ જૈન મંદિરાના મૂર્તિ લેખા પણ ભાઇ મૂળચંદભાઇ ઉતારવા પ્રયત્ન કરે તા ઉત્તમ થાય અને તે પછી છપાવી બહાર પાડી તે મન્ય મકત વહેંચવા. તે એ ખર્ચા કરવાની સત્તા ભાઇ મૂળચંદભાઇ, શા. જયંતીલાલ ગજીવાલા, શા.બાખૂભાઇ તાસવાળા, તે શા. કાંતીલાલ રેશમવાળાને આપવામાં આવે છે.

ં એ મુખી તા. ૨૫-૧૦-૫૯ હિને રાત્રે ક્લવાડીઓ એક વ્ય મહિંમ મેલવવામાં આવી હતી એમાં ક સમ્મો હાજર હતા. અને શા. જયંતીલાલ રતીલાલ રેશમવાળાને પ્રમુખસ્થાન અપાયું હતું. એમાં પ્રથમ આજસુધીના કંડના હિસાળ અમે રજા કર્યો હતો. જે મંજાર કરવામાં આવ્યા હતા તે પછી ખીજો લાંબા કરાવ થયા 🕽 ભાઈ મૂળચ'દભાઇએ મૃતિ લેખા હતારવાનું કામ કરી તે ૫૦૦ કાપી **ખ્યાવી પણ છે અને તેમાં ધાઘા. ભાવનગર જઇ** ત્યાંના ૪ મંદિગનાં માનિ લેખા જતાર્યા છે અને ત્યાંથી ૧૦૦) ની મદદ પણ ગેળવી છે તા હવે મરત, મરત જલ્લા, અંકલેયર અને ધાઘા, ભાવનગરના દિ. જૈન મૃતિ લેખા જે છપાયા છે તે હવે પ્રકટ કરવા પણ એ કાર્યમાં વધુ રકમની જરૂર છે ક્રેમકે એ કની વ્યાજ સાથેની રકમ તેમજ મૂળચ'દભાઇ પાસેની સીલક મલી હક્લાાના સીલક છે તે ખર્ચ આશરે ૧૨૭૧ થાય એમ છે તે બાકીના રૂપીયા માટે સરતના જુના દહેરા, ગુજરાતી દહેરા, નર્સીહપુરા દહેરા, મેવાડા દહેરા ને ચાપડાના દહેરાના સાજના પાસેથી ખાકીની રકમા માટે **માંગલી ભાર્ક મુળમ**ંદ**ભાઇએ કરવી અને આ** કાર્ય પુરૂં કરી આ अन्य अर्वां व रीते जहार पाउवे। अवे। इराव थये। हते।

એ પછી આખરે એ બાકીની રકમ માટે પ્રયાસ કરવાથી અંગોને જાના (કાંડીયાના) દહેરા તરફથી ૨૦૦), મુજરાતી સાજાના તરફથી ૧૦૦) નવાપુરામાંથી ને ૫૧) શહેરના શાંતિનાથ મહિંસ્તા મળી ૧૫૧) મળેલ તથા ૨૫) વિજ્ઞાન દ સ્વામી કંડમાંથી અને ૨૫) નરસિંહપુરા મંદિર તરફથી મળ્યા છે તેથી હવે અહે સ્વામાં આવ્યા છે અને તે મક્ત જ ને મળામાં આવશે.

#### का प्रवेती विशाण

સરત અને સરત જિલ્લા દિ. જેન મહિર ગુર્લિએખ સગ્રહ્ય પુસ્તકમાં થયેલા કુલ્લે આવક અને ખર્ચ

Œ

माप्

MSC

o/

૯૧–૭૫ ભાઇ મુળચંદ કસનદાસ કાપડિયા પાસેની સિલક

૪૦૦–૦૦ ખરાેડા ખેકમાંથી ઉપા-ડયા **હ. શા.** કાન્તીલાલ રેશમવાળા તારીખ ૨૨–૪–૫૮

૨૭૨–૦૮ ખે કમાંથી વ્યાજ સાથે ચુકતે ઉપાડયા હા. ચંદ્રકાન્ત કાંતીલાલ રેશમવાળા

૧૦૦–૦૦ દિગમ્ખર જૈન મ'દિર ભાવનગર તરફથી ૧૦૦–૦૦ મદદ આવી તે તા. ૫–૧૦–૫૯

૨૦૦-૦૦ જુના (દાંડીયા) ના દહેરા સુરતના સાજના નરફથી મળ્યા હા. શા. બાજુભાઇ માેતીચંદ તાસવાળા ૧૫-૪-૬૨ **પર૮-૦૦ છ**પાઇ ફાર્મ **રર** ૨૮૬-૦૦ કાગલ રીમ ૧૧

૪૦-૦૦ જુદા <mark>જુદા</mark> ફેાટાએ! પડાવ્યા તેના

૧૧૦–૦૦ ખ્લાકા ભતાવ્યા તેના ૧૫૦–૦૦ ફાેઢાએાની અપાઇ ને કાગળના ખર્ચ વગેરે

१२५-०० जार्ध-डीम अर्थ

૨૫-૮૩ સ્રત જીલ્લાના પ્રવાસ માટે જવા આવવાના માત્ર રેલવે ને બસ ભાડાના તથા પરચુરણ ખર્ચ 9

૧૦૦૦૦૦ વાસુપૃજ્યસ્વામી ગુજ-રાતીના સાજનાના દહેરા સરત તરફથી મળ્યા તે હા. શેઠ વેણીલાલ ધરમ-ચ'દ ચાકસી ૩–૮–૬૨

રપ-૦૦ વિદ્યાન દસ્વામી (કતા રગામ) કંડ તરફથી મળ્યા તે હા. મદનલાલ ઢાક્રારદાસ સરૈયા તા. ર૩-૭-૬૪

પ૧-૦૦ શુજરાતી સાજનાના શ્રી શાન્તિનાથ દહેરા-સર તરફથી મળ્યા તે હા. મૂળચંદ કસનદાસ કાપડિયા તા ૨૮-૭-૬૪

ર૫-૦૦ નરસિંહપુરા દિ. જૈન મંદિર ને ધર્મજાળા કમીટી સુરત તરફથી મળ્યા તે હ્રા. શા. સાક્રેરચંદ્ર સરૈયા અને શા. ચંદ્રકાત સરૈયા

9288-43

નાટ--કંમક વધુ ખર્ચ થયા છે તે એકિંક **કરી આવક ખર્ચ** ભરાબર કરી દીધા છે. **મુ. ક. કા.** 

## હવે, શાક, લાભ અને નિવેદન.

સરત, સરત જીલ્લા, અંકલેપર ને ધાઘા, ભાવનગરના દિ. જૈન મંદિરોની મૂર્તિઓ અને યંત્રોના લેખાના સંમહ તૈયાર કરી પ્રગટઃ કરવામાં આવ્યા છે તેમાં અમને હવે અને શાક બે થાય છે. શાક એટલા માટે જ થાય છે કે એ કાર્ય પુરૂં કરવામાં ઘણા વિલંભ ઘણાં કારણાથી થયા છે. એમ તા આ કાર્ય ૧૯૫૫ માં શરુ કરાયેલું જે દશ વર્ષ ભાદ સન્ ૧૯૧૪ માં પુરૂં કરી શકાયું છે. હતાં પણ આ કાર્ય અમારી આ ૮૨ વર્ષની આયુષ્યમાં સફળતા-પૂર્વક પૂર્ણ થયું છે એ માટે અમને હવે થાય છે.

આ ગ્રન્થ લખવા તથા તૈયાર કરવાથી અમાને તેમજ ગુજ-રાતના ને સૌરાષ્ટ્રના દિગ'બર જૈન સમાજને લણા જ ફાયદા થયા છે જે નીચેની સ'ક્ષિપ્ત વિગતાથી વાંચકાને માત્મ પડશેઃ—

૧—આ મૂર્તિઓ અને યંત્રોના લેખા હતારવાથી અમાને. આવા લેખા હતારવાના માટા અનુભવ મળ્યાં છે. જૂની બાળબાધ લીપીમાં પડી માત્રા લખવાના રિવાજ હમાને પશ્ચુ જસાયો છે. પડી માત્રામાં, માત્રા અક્ષરના પહેલા લખાય છે. દાખલા તરીકે 'કા' લખવા હોય તા 'ાકા' આ પ્રમાણે લખાય છે. એટલા બધા અટપટાને ન વંચાય એવા લેખા પશ્ચુ અમે મહા મહેનતે ઉતાર્યા છે. મહુવાના વિધ્નહર પાર્શ્વનાથ મંદિરમાં લાકડાની બારસાખ અને ભારાડીયા પર બે વખત જ્રણેલાર કરવા બાબતના લેખ લાકડામાં કાતરેલા છે તે પશ્ચુ મહામહેનતે ઉતાર્યા છે તેમજ વ્યારામાં આપણા શિખરબંધ મંદિરની બાજામાં જૂના મંદિરની દુકાનમાં ભારાડીયા ઉપર લાકડામાં કાતરેલા લેખ પશ્ચુ હતાર્યા છે.

ર—આ લેખાં ઉતારવાથી ૭૦૦-૮૦૦ વર્ષ પર થયેલા ભદારકાની વંશાવલી મળી છે, જેમાં ઇડર અને સરતના ભદારકોની ગાદીનાં નામા તેમજ કાજાસંઘ નરસિંહપુરાના મેવાડાની ભદારકા ગાદીના કુની નથી પહેં કુમાર્ગ દેશ નકારી મળી ત્યાંત્યા હતા તે પ્રકટે કર્યા છે તેમજ સરતની જૂની ગાદીના સંદારકનાં નામા " પ્રાથમિતા" નામ પુસ્તક સ્વ. શકારક સુરે શ્રાનિ છત્રે પ્રકટ કરેશ લીક હો.

3—માં લેંબાલી દશા-વીસાહુમડ, દશા-વીસા મેવાડા, સંધપસ-નરસિંદપુરા અને રાયકવાળ દ્યાતિના ઘણા ઇતિહાસ મળી આવ્યો છે. દશા વીસાનાં ગાંત્રા એકજ છે અને વીસાને વ્યક્રત શાખાવાળા ને દશાને લઘુશાખાવાળા કહેવાય છે તેપણ જણાયું છે.

૪—સરતના જૂના દહેરામાં શ્રી ચંદ્રપ્રભના ગભારામાં ડાળી બાજી પરના ગાખલામાં આરસની બે દીટ ઊંચી ખડ્યાસન શ્રી જિનમતી આર્થિકાની મૂર્તિ એ જેના એક હાથમાં માળા ને બીજા હાથમાં પીજી કમંડળ છે, માથા ઉપર શ્રી શાંતિનાથની મૂર્તિ છે જેની આજુબાજુ બે હાથો પર ઈંદ્ર ચમર કરી રજ્ઞા છે. વળા નીએ બે જુલ્લાકાએ બેઠેલી છે. સં. ૧૫૪૫ની આ મૂર્તિ છે જે ભ. લિલાન દજી (સરત) ની મહાન વિદ્વી શિષ્મા હતી. આર્થિક

પ શ્રી વિદ્યાન દસ્વામી જૂના દહેરા (સરત)નાજ ભદારક હતા તે માં. ૧૫૦૦ માં થઈ ગયા છે. એમની ગાદી સુરતમાંજ હતી અને સ્વર્ગવાસ પણ સરતમાંજ થયો હતા, તેથી કતારગામમાં એમની ચત્રશ્રુપાદુકા તથા ખીજી ઘણી ચરુણપાદુકાએ વગેરે છે. આ વિદ્યાન દરવામીનું હસ્તલિખિત સોનેરી ચિત્ર ગુજરાતી દહેરેથી તત્ત્વાર્થ સ્ત્ર સોનેરી અન્યમાંથી સ્વય આવેલું તેને એન્લાજ કરી તેને રેટ-યુ કતારગામમાં વિદ્યાન દસ્વામી પર બિરાજમાન કરાવ્યો છે. આ દિદ્યાન દરવામીના જન્મ કારતક સુદ્ધ ૧ ને સ્વર્ગવાસ માગશર વદ્ ૧૦ મે થયેલા એ પણ અમે સાધી કાદમું છે.

- ે દું ગુજરાતી મંદિરમાં સાંતિનાય મહિરમાં સાંતિનાય મેં મેં પાર્શ્વનાથની મોટી મોટી પ્રતિમાઓ છે, જેમાં એક પાર્થાયા પર સં. ૧૨૩૫ ના લેખ છે. આ મંદિર નીચે લો યરામાં હતું જે સં.૧૯૫૬ માં ઉપર લાવી શિખરભંધ મૃંદિર બનાવેલું છે. સારાંશ કે સુરત બંદર ૧૨૦૦ વર્ષ પહેલાનું જ છે.
- ૭. ગાપીપુરા સુરતમાં નરસિંહપુરામંદિરમાં ઘણા માટા પંચમેર ધાતુના છે જેવા બીજા ભાગ્યે જ હશે.
- ૮. નવાપરા સુરતના ગુજરાતી મંદિરમાં શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથની વેદી છે. તેમાં ઘણી જ પ્રાચીન પ્રતિમાંઓ ચોથા કાળની વગર લેખની છે જેથી એ આખી વેદીના ફાટા લીધા છે.
- ૯. રાંદેર (સુરત) માં જૂના દહેરાના ભા દેવે કકીર્ત હતા તે પછી સુરતમાં ભા વિદ્યાન દી થયેલા છે. જ્યારે રાંદેર પહેલા ભદારકની ગાદી ગાંધાર (ભરૂચ) માં હતી, જ્યાં આજે કંઈ નથી. ગાંધારમાં અનેક શાસ્ત્રો પણ લખાયા હતા, એમ જ્યાયું છે.
- ૧૦. કતારગામમાં શ્રી વિજ્ઞાન દસ્વામી ઉપર રવ. આ, શાંતિ-સાગરજી મહારાજ અને શ્રી વિજ્ઞાન દસ્વામીના સ્ટેચ્યુ મુકાયા છે, તેમજ માનરત લ ઉપર ચર્તું મુખી લા મહાવીરની પ્રતિમા હાલમાં બિરાજમાન કરાઇ છે.
- ૧૧. માંડવી (સુરત) ની માસે ૧૪ માઈલ પર આંજન-ચોરનાં ૧-૧ા કુટ લાંળા પગલાં ટેકરા પર છે. પાસે આંજના નદી વહે છે. આ વૈરાન જગ્યા છે.
- ૂર. અંકલેશ્વરમાં ચિંતામણી પાર્શનાય મે દિરમાં આરસની શ્રી ૧૦૮ સુનિ મહારાજની ખદ્યાસન સુતિ પીછી કમંડળ સહિવ છે. એ ૧૯ ઇંચ ઊચી તે સે. ૧૪૬૫ માં મં લપુરા દ્યાવિદ્વારા મહિપિત છે. સુનિતું તામ નથી, ભામતે ક્ષેત્ર ભામે કે, ધ્યાલાદિ સિદ્ધાંત

અન્યોની પ્રતિષ્ઠા અંકલેશ્વરમાં શક હતી તેની યાદમાં આ મુનિ સ્તિ કરાવાઇ હશે.

૧૩. સએંદ (અંકલેશ્વર)માં શ્રી શીતલનાથની નિર્મળ આરસની મેાટી પ્રતિમા લો યરામાં છે આ પાષાણુ એવા નિમળે એ કે આગળના દીવાના પ્રકાશ પાછળ જણાય છે.

૧૪. પ્રાચીન ધોઘા ભ'દર (ભાવનગર)માં હુમડ ક્ળીયામાં ગુજરાતી ચોપડા ને દાંડીયાના એમ ત્રહ્યુ મ'દિર છે, તેમાં ગુજરાતી સાજનાનાં મ'દિરમાં એક પ'ચ ધાતુનું શ્રી સહસ્વકૃટ ચૈત્યાલય ૪૦ ઇચ ઊંચું છે, જેમાં ચારે ભાજ ૨૫૨–૨૫૨ પ્રતિમાઓ ક્રાતરેલ છે ને વચમાં પાલાછુ ભાગ છે. ચારે ભાજી લેખ છે, અને સ'. ૧૪૫૧ માં ભા વિદ્યાન દસ્વામી દ્વારા એ પ્રતિષ્ઠિત છે. આ અતીવ સું દર મૂર્તિ સાંજ બનેલી છે જેથી ધાઘાનગર એક કાળે કેટલું સમૃદ્ધ હશે તેનું અનુમાન થાય છે. આવુ ધાતુનું સહસ્વકૃટ ચૈત્યાલય ભારતમાં કરોજ જણાતું નથી; (આરસના તા બે ચાર સ્થાને છે.)

૧૪—મહુવા (સરત) પ્રાચીન નગર હતું. ત્યાં જમીનમાંથી નીકળેલ વિઘ્નહર પાર્શ્વનાથતી ચમતકારી પ્રતિમા ભોંચરામાં વેળુ પાષાણની છે જેના દર્શન હિન્દુ, પારસી પણ કરે છે. વળી અત્રે ઉપરના એક રમમાં આરસની કાયાત્મર્ગ ૬૬ ઈંચ ઉચી પ્રાચીન ચૌવીસી છે, જે પ્રતિમા અત્રે નવસારીના મંદિરમાંથી લાવ-નામાં આવી હતી એના દાખલા મળી આવ્યા છે. હાલ નવસારીમાં એક પણ દિ. જૈન ઘર કે મંદિર નથી.

૧૧—વિદ્યાન દરવામી (સુરત) ના પ્રભાવ ને વિદ્વતા એટલી જાધી હતી કે આજે સુરત ઉપસંત વ્યાસ, મહુવા, આમાદ, અંકલેશ્વર, સંદેર, ઇડર, પ્રાંતિજ, યાહ્યા, આવનગર વગેરે સ્થળે આમ બહાર શ્રી વિદ્યાની સ્વામીનાં પ્રાથમાં છે. ઘરડાઓ કહેતા

હતા કે વિદ્યાન દસ્વામાં માટા પ્રતિષ્ઠાચાર્ય ઉપરાંત મંત્ર તાંત્રવાદી પણ હતા અને એમને આકાશગામિની વિદ્યા સિંદ હતી.

આ પ્રમાણે આ ઐતિહાસિક પ્રન્થમાં ઘણી મૂર્તિએા, ઘણા ભટ્ટારકા અને ઘણી દાતિઓના ઇતિહાસ મળા આવે છે.

આભાર—આ કાર્યમાં જે જે ભાઇઓએ અમતે મદદ કરી છે તેમના તેમજ સુરતના ચાર મ'દિરના કાર્ય'કર્તાઓના આ કાર્ય'માં સહાયતા કરવા માટે અમે આભાર માનીએ છિએ.

#### મ્ય'તિમ **નિવેદન-મ્યમારી** ભાવના

સુરત અને સુરત જિલ્લા તથા ધાધા (ભાવનગર) સિવાય ગુજરાતમાં જૂના શહેરા—ઇડર, અમકાવાક, સાજીવા વગેરમાં પણ ઘણી પ્રાચીન પ્રતિમાઓ વગેરે છે જેના લેખા ઉતારવાની ને તે પ્રકટ કરવાની ઘણીજ જરૂર છે તા ત્યાંની પંચ અમને એ કામ કરવા એટલી શરતે આ વૃદ્ધ ઉમરે પણ તૈયાર છિયે કે એ લેખા ઉતાર્યા પછી તે પુસ્તક રૂપે ભઢાર પાડવાના ખર્ચ તે તે પંચ દારા કરવામાં આવે તેા અમે તે જરૂર તૈયાર કરવા તૈયાર થઇશું. અમે શનિ, રવિવારે ત્યાં ત્યાં જઇ એ કાર્ય કરવા ઇવ્છએ છિયે.

સ્રા. વીર સં. ૨૪૯• વિ. સં. ૨૦૨૦ શ્રાવણુ સુદ છ તા. ૧૪–૮–૧૪

િનિવેદક, **મૂળચંદ કસનદાસ કાપડિયા** 

### સુરત અને સુરત જિલ્લાના દિ જેમ સંદિરાના મૃતિ લેખાના સંગ્રહ (ધાઘા બાવનગરની સાથે)

#### विषय स्थी

| ક્રમ મંદિરનું નામ પ્ર                                         | તેમા સંખ્યા     | પાનું |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| ૧ શ્રી શાંતિનાથ દિ. જૈન મ દિર ગુજરાતી                         |                 | 2     |
| મંદિર સુરત શાખા                                               | (૨૫)            | į.    |
| ર જૂનું દાંડીયાનું દહેરૂં ખપા <b>ટિયા ચકલા સ્</b> રતની        | । त्रध् वेशिय   | -     |
| પહેલી –ચંદપ્રભુ વેદી                                          | (84)            | v     |
| બીજ—મૂળનાયક આદિતા <b>થની વેદો</b>                             | (१२०)           | રહ    |
| ત્રીજું—પાર્શ્વનાથની વેદી                                     | (૨૫)            | 30    |
| ચાેથું —હસ્તલિખિત શાસ્ત્ર                                     |                 | 38    |
| પાંચમું જૂર્તા ગાદીના <mark>ભુકારક્રાન</mark> ી નામા          |                 | 3 \$  |
| ૩–કાષ્ટાસ`લી નૃસિંહપુરા મ`દિર ગાેપીપરા (સુ                    | રૂત) ના         |       |
| <b>મૂર્તિ</b> લેખા                                            | (२०१)           | 3 (   |
| તથા ૧—કાષ્ટ્રાસંથી ૧૦૭ સદારક્રાની                             | નામાવલી         | ७४    |
| ર—નરસિંહપરાનાં ગાત્રો                                         |                 | y e   |
| ૩—હરતલિખિત ૫૮૬ શાસ્ત્રો <b>૪</b> ૫                            |                 | ४७    |
| ૪-કાજાસ ઘી મેવાડા શ્રી ચિંતામણી પાર્ધના                       | થ મંદિર         |       |
| સુરતના મૃતિ લેખા (૨૪૭                                         | )               | ૮૨    |
| હસ્તલિખિત શાસ્ત્રો પપ                                         |                 | ११०   |
| ૫-જાતા દહેરાની શાખા નવાપરા સુરતના પા                          | ર્ધ'ના <b>થ</b> |       |
| મ દિરના મૃતિ લેખા                                             | (५५)            | ११०   |
| ક-નવાપરા સ્ટરત ચાપડાના દ <b>હે</b> રાના મૃતિ <sup>લ</sup> લેએ | l (§§)          | ૧૧૪   |
| ૭-ગુજરાતી વાસુપૃત્રય સ્વામી મ'દિર નવાપુરા                     |                 |       |
|                                                               | <b>२</b> ४७)    | 1-24  |
| ૧—હસ્તલિખિત શાસ્ત્રો (૬૩)                                     |                 | YYS   |
| ર—ઇડરની ગાદીના ૧૦ <b>૧ સ</b> દાર <b>કાની</b> ન                | ામાવ <b>લી</b>  | 245   |

## સરતનાં તથા જિલ્લાના યુ**દ**ચૈત્યાલયા.

| 4     | નવાપરામાં શેંદ્ર ગમનલાલ ખુશાલય'દ સુત                                          | ત્રવાળા <b>ના</b> |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|       | ચત્યાલયના મૂર્તિ લેખા                                                         | (૧ <b>૨</b> )     | . १६१ |
| ٤     | હરીપરામાં રેઢ તેમચંદ કરતુરચંદ                                                 |                   |       |
|       | (સાદડવેલવાળા) નું ચૈત્યાલય                                                    | (११)              | १६२   |
| 10    | હરી પરા ગુજ્જરકળીયામાં શેઠ પરભુદાસ<br>હેમચંદ ચૈત્યાલય. ૩ હસ્તલિખિત શાસ્ત્ર પણ | (૪ છે             | 9 (3  |
| • •   | ેટશન પર શેઠ છગનલાલ વેલાભાઈ તાસવા                                              | <b>પ</b> ા        |       |
|       | <b>ધર્મ શાળામાં</b> વૈત્યાલય                                                  | (૧૭)              | 988   |
| ૧૨    | માતી રૂપાની ખડકી (ઝાંપાયજાર) માં                                              | •                 |       |
|       | પરભુદાસ પાનાચંદ સરૈયાનું ચૈત્યાલય                                             | (११)              | १६७   |
| ધ્રે  | ધાખીશેરી હરીપરા સુરતમાં શેઠ ખીમચંદ                                            |                   |       |
| • • • | લાલચંદ ચૈત્વાલય                                                               | (84)              | 196   |
| ٦¥    | રાંદેરના જૂના દહેરાના દિગ્જૈન<br>મંદિરની મૂર્તિઓ                              | (४७)              | ใบล   |
| ૧૫    | <b>કતારગામ</b> (स्रत) ना विद्यान ह स्वामा                                     |                   | *     |
|       | આદિની ચરણ પાદુકાઓ                                                             | <b>(</b> 60)      | 162   |
| 35    | भहुवा (नवसारी-सरत)ना विध्नहरस्                                                |                   |       |
|       | પાર્શ્વનાથ મંદિરના મૃતિ લેખા                                                  | (24)              | २०५   |
|       | શાસ્ત્રી ૨૧૯                                                                  |                   |       |
| 10    | <b>્યારા</b> (સુરત) ના દિ. જૈન મ'દિરના                                        |                   |       |
|       | મૂર્તિ લેખા                                                                   | ( 60)             | २२५   |
| 27    | <b>પ્યહારી</b> (સૂરત) ના દિ. જૈન મંદિરના                                      |                   |       |
|       | યુર્તિ' તેએ                                                                   | (२२)              | २ ३५  |

| ૧૯ | કુકેરી (સરત) ના દિ. જૈન મંદિરાના<br>મૃતિ લેખા                   | (₹)            | २ ३ %       |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| २० | <b>રાનકુવા (સુરત) ખે ગૃહ ચૈ</b> ત્યાલયના<br>મૃતિ લેખા           | (१ <b>३</b> )  | २४०         |
| ર૧ | માંડવી (સુરત) ના દિ. જૈન મંદિરન<br>મૂર્તિ લેખો                  | (3८)           | ૨૪૩         |
| २२ | <b>અ'કલેવિર</b> (સરત હાલ ભરચ) ના                                |                |             |
|    | દિ. જૈન મંદિરના ,મૂર્તિ લેખ                                     |                |             |
|    | (૧) મહાવીર સ્વામી મંદિર                                         | (141)          | २४८         |
|    | (૨) આદિનાથ મંદિર                                                | (८४)           | २६४         |
|    | (૩) ચિંતામણી પાર્ધનાથ મંદિર                                     | (૨ <b>૭૨</b> ) | र७२         |
|    | (૪) નેમનાથ મ'દિર                                                | (૧૪૫)          | २८४         |
| ૨૩ | <b>સજોદ્વ</b> (અંકલેશ્વર) ના શાતલનાથ<br>મ'દિરના મૃતિ'લેખ        | (ಀ)            | રહપ         |
| २४ | ભાવનગર (સૌરાષ્ટ્ર) ના દિ. જૈન                                   |                |             |
|    | મ દિરના મૂર્તિ લેખ                                              | (१०१)          | २८७         |
| રપ | ધા <b>લા</b> (ભાવનગર સૌરાષ્ટ્ર) ના જાતા<br>૩ મ'દિરાના મૃતિ'લેખ— |                |             |
|    | (૧) જૂનું દાંડીયાનું દહેર                                       | (८८)           | 306         |
|    | ર) ગુજરાતીનું દહેરૂં                                            | (৬४)           | 396         |
|    | (૩) ચાપડાનું દહેરૂં                                             | (११४)          | <b>३</b> २१ |
|    | Cen.                                                            |                |             |

આ પ્ર**માણે કુલ ૨૬૫**૭ મૂર્તિ**એ** અને યંત્રોના સં**ગ્રહ અ**ા પ્રન્થમાં લખાવલા છે.

## સૂરત અને રત જિલ્લા દિ. જૈન મંદિર મૂર્તિલેખ સંગ્રહના ફાેટાએ.

| 4  | નામ                                                                      | 803         |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٦  | શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી શાંતિનાથજી આદિ યુજરાતી                                    |             |
|    | દહેરાની સાખા શિખરળંધ મંદિરની વૈદી                                        | ٩,          |
| ર્ | શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી ચંદ્રપ્રસુ તીથ <sup>ર</sup> કર સ્ <b>રતની જુની ગાદીના</b> |             |
|    | નીચેની વેદીના મૂળનાયક                                                    | ۷           |
| 3  | શ્રી જિનમતી આર્યિકાજી શિષ્ય શ્રી વિ <b>દ્યા</b> ન'દસ્વામી                |             |
|    | જ્ <b>ના દહેરા સ્</b> રતમાં વિરા <b>જિ</b> ત                             | ૧ ક         |
| 8  | પંચ મેરૂધાતુની પ્રતિમાજ જુના દહેરા—સુરત                                  |             |
|    | ભ. વિદ્યાન દા પ્રતિષ્ઠિત સં. ૧૫૧૩ ના                                     | 32          |
| પ  | ધાતુના પંચમેર ૭૨ ઇંચ ઊચા કાષ્ઠાસંધી                                      |             |
|    | મ દિર ગાપીપરા—સૂરત                                                       | હર          |
| Ę  | ગુજરાતી મ'દિર નવાપરા સુરતમાં શ્રી ચિ'તાયણી                               |             |
|    | પારસનાથની વેદી. અતીવ પ્રાચીન પ્રતિમાએક છે                                | 188         |
| G  | સરતની જીની ગાદીના ભદારક ૧૦૮ શ્રી વિદ્યાન દ-                              |             |
|    | સ્વામી (કતારગા <b>મ) તુ</b> ં પ્રા <mark>ચીન ચિત્ર</mark> ~સ્ટેચ્યુ      | <b>૧</b> ૫૨ |
| 4  | શ્રી વિજ્ઞાનંદ રવામીના 'શ્રી પાદુકા' તથા રવ. આ.                          |             |
|    | શાન્તિસાગર અને સ્વ. ભટ્ટારક શ્રી વિદ્યાન દ                               |             |
|    | સ્વામીના સ્ટેચ્યુ (હસ્તલિખિત) મ્રન્થની હસ્તલિખિત                         |             |
|    | ચિત્ર ઉપરથી                                                              | 163         |
| ٤  | કતારગામ (સુરત) માં શ્રી વિશ્વાન દ સ્વામિ ઉપરના                           |             |
|    | માનસ્ત'ભ અને ભ. મ <b>હાવીરની સૌ</b> મુખી પ્રતિમાછ                        | ોહ 3        |
| 90 | પ્રાચીન ચૌવીસી પ્રતિમાજી મહુવા જે નવસારીના                               |             |
|    | મ દિરમાંથી લવાઈ હતી.                                                     | २०८         |

| ૧૧         | શ્રી વિધ્નહર પાર્શ્વનાથજી મહુવા (સુરત) ની                   |             |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|            | <b>અતિશય યુક્ત વેળુની પ્રાચીન પ્રતિમા</b> છ                 | २०६         |
| ૧૨         | મહુવામાં રૂ <b>વભદેવની પ્રાચીન મૂ</b> ર્તિ <sup>°</sup>     | २१६         |
| ٦3         | આરસના પંચમેર મહાવારસ્વામા મંદિર                             |             |
|            | અ'કલેશ્વરના                                                 | २४८         |
| ٩४         | <b>શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથની સ્</b> ર્તિ અંકલેશ્વર         | 255         |
| ૧૫         | ચિ'તામણી પાશ્વેનાથ મ'દિર અ'કલેશ્વરમાં એક                    |             |
|            | મુનિ <b>શ્રીના ખડ્ગાસન મૂર્તિ (સ</b> ં. ૧૪૬૫ ની)            | २६४         |
| ૧ ક        | શ્રી નેમિનાથ મંદિર અંકલેશ્વરમાં શ્રી પાર્શ્વનાથની           | ,           |
|            | ચૌમુખી કમળાસન અદર જણાતી પ્રતિમા                             | <b>२</b> ६५ |
| 9 0        | શ્રી <mark>નેમિનાથ</mark> સ્વામી મ'દિર અ'કલેશ્વરની મૂળનાયક  |             |
|            | પ્રતિ <b>મા તથા બીજી પ્રતિમાએ</b> ।                         | २५८         |
| ٦٤         | શ્રી ૧૦૮ ભદ્દારક સૂરેન્દ્રકોર્તિજી અંકલેશ્વર                |             |
|            | હસ્તલિખિત ચિત્ર <b>ઉપર</b> થી                               | २७२         |
| ૧ક         | સજેદ (અંકલેશ્વર) ના શ્રી સીત <b>લનાથ</b> સ્વામી             | २८६         |
| <b>૨</b> ૦ | શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી ચંદ્રપ્ર <b>ભુ તીર્થ કર દૂમ</b> ડ હેલા મંદિર |             |
|            | ભાવનગર (સ <b>ં. ૧૫૩૯</b> )ના કાનડી <b>લેખવાળા</b>           | 3•¥         |
| ૨૧         | ધાતુનું શ્રી સહસ્ત્રકૃટ ચૈત્યાલય (૧૦૦૮ પ્રતિમાઐા)           |             |
|            | ગુજરાત મ'દિર ધાેઘા (ભાવનગર) માં વિરાજિત                     |             |
|            | પ્રાચીન (સં. ૧૪૫૧નું)                                       | 33 o        |



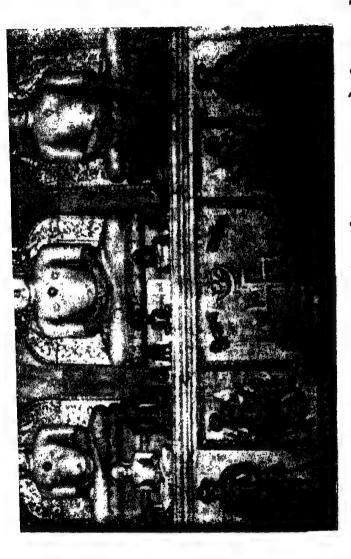

भी १००८ श्री शांतिनाथस्वामी मृखनाथक (गुजराती साजनाना सूरतना ष्हेरानी शाखाना सं० १२३५ वैशास सुदी १० गुठ व्यतीव प्राचीन ) बाजुषाजु भी पात्रनेनाथस्वामीनी मूर्तिजी. [जूबो पेज र]



#### શ્રી વીતરાગાય નમ:

-: સુરત અને સુરત જિલ્લાના :-

# દિગંબરજૈન મૂર્તિલેખ <del>સં</del>ગ્રહ

### [1]

શ્રી શાંતિનાથ દિ. જૈન મ<sup>ાં</sup>દર **ખપા**દિયા ચકલા— સૂરતની પ્રતિમાંઓના **હે**ખા.

- ૧. શ્રી શાંતિનાથ સ્વામી—(મૃજના**યક) શ્રેંગા** ક ફીટ સફેદ આરસની. હરહાનું ચિક્ષ છે. અતીય પ્રાચીન છે. લેખ નથી:
- **ર. પાર્ધાનાથ સ્વામી**—ઊચી રાા કુટ સફેદ **અ**રસની સપ<sup>\*</sup> ચિદ્ધ. અતિ પ્રાચીન. લેખ નથી.
- 3. પાર્શનાથ સ્વામી—લગી ૩ કૃત. મોર મારસની છે. લેખમાં સં. ૧૨૩૫ તથા પં. બાહુકોર્તિ માત્ર નામ લંગાય છે. અતિ પ્રાચીન છે.
- **૪. નેમનાથ સ્વાસી—સોર ગાસાની કેપી કુટ** ૧૧. શંખ ચિક્ર.

**લેખ સં. ૧૭૪૫ વર્ષે મિ**તિ વૈશાખ સુદી ૩ રાજાછ...... વ**ગેરે વ ચાતું નથી.** 

પ. પાર્શ્વ**ાથ સ્વામી** કાળા આરસની ઊંચી કુટ ૧ા સપ<sup>\*</sup> ાચિદ્ધ. **૭ ફેણ સંહિત.** 

લેખ - સ. ૧૭૪૫ વર્ગરે. આગળ લેખ વ ચાતા નથી.

**૬. ધર્મ નાથ સ્વાસી ધાવ**ના ૧ ચાઇ ૮ ઈંચ. વજ દંડ ચિ**દ્ધ**.

ે લિખ-સ. 1કેટય વર્ષ માહ સુદ ૫ સોમે શ્રી મૂળ સ'મે કુંદકુંદાન્વયે...પ્રણુમતિ. પુરા લેખ વંચાતા નથી.

૭. ચાવીષ્ટ્ર ધાલુનું—ઊંચાઇ ૧૩ ઇંચ. નીચે વચ્ચે ઇંદ્રાણી છે તે આજુખાજુ ઇન્દ્ર વગેરે છે.

લેખ સં. ૧૬૮૬ શ્રી મૂલ સધે સારવાગચ્છે બલાત્કારગણે કુંદકુંદાચાર્ય ભ. શ્રી વિદ્યાનંદિ સ્તદન્વય ભ. શ્રી તાનભૂષણ સ્તત્પદે ભદારક શ્રી પ્રભાચંદ સ્તત્પદે ભ. શ્રી વાદિચંદાસ્તત્પદે ભ. શ્રી વાદિચંદાસ્તત્પદે ભ. શ્રી વાદિચંદાસ્તત્પદે ભ. શ્રી વાદિચંદાસ્તત્પદે ભ. શ્રી મહીચંદોપશાત હું ખડ તાલીયઃ જમાઇસા પ્રેમજ રામદાસ બ્રાતા જદાસતા રહિયા તેજલદે પુત્રી કાડઇ હરલાઇસા રતન પુત્રઃ સાં નેમા ભાર્યા નાગલદે પુત્ર પ્રેમજ પુત્રી વીરાબાઇ જવી બ્રાત્જ સવજ ભાગિનવ ગાંગજ પ્રભુમતિ તીથ કર દેવાત.

**૮. ચાવીષ્ટું ધાતુનું ક્ષેં ચા**ઇ ૧૩ ઇંચ. નીચે વચમાં ઇંદ્રાણી તથા આ**ળુખાજી ઇંદ્ર પ્રાતિહાય વગે**રે છે.

લેખ: સંવત ૧૭૯૩ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૨ છુંધ શ્રી મૂલસાંધે સરસ્વતિગામ્છે બલાત્કારગણે કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે શ્રી વીરચંદાસતત્પદે ભ. શ્રી ગાનભૂષણસ્તત્પદે ભ. પ્રભાગંદ તત્પદે ભ. વાદીચંદ તત્પદે ભ. વાદીચંદ તત્પદે વિજય રાજ્યે ભ. શ્રી મહીચંદાસ્તેપાસુપદેશાન રાંતેર (રાંદર હોવું જોઇએ) વાસ્તભ્યઃ હું ખડ ગાતીય સં. શ્રી ધનજી

ભાર્યા શ્રી કાેડમદે તયા: પુત્રઃ સં. શ્રી મનજીભાર્યા સં. શ્રી મેઘલદે તયા: પુત્રો સં. શ્રી ભા. સં. શ્રી હીરા ભા. શ્રી માણક તથા: પુત્ર સં. શ્રી જીવરાજ એતેયાંમધ્યે સં. હ. કેના કાકિ પ્રતિષ્ઠા સં. વધ'સમ વિમલ સંમેધા સં. કાળાઇ સુરતન સંભાનાં નિત્ય' પ્રણમિત.

૯. પ્ર'ચપરમેષ્ઠી ધાતુના— દયાઇ આ ઈચ નીચે વચ્ચે ને
 -આજુબાબ્તુ ઈદ ઈદાણી બે હાયી વિગેરે ચિત્રો છે.

લેખ: સં. ૧૫૧૫ માઘ વદી ૧૧ ગુરૂ શ્રી મૂલ**સ'લે શ્રો** કું દકુદાચાર્યાન્વયે ભ. શ્રી ભુવનકીતિ સ્તિ હપ્દેશાત્ હું ખડ ગાતીય સામલસા ૩દી સુત મહલા ભા. સીમો સુત માકા ભા. જબકુ સુત વધેમાન એતે નિત્યે પ્રણમિત !

૧૦. રત્નત્રય (ધાતુની) ઊંચી સાત ઇંચ.

લેખ:—સં. ૧૬૩૨ શ્રી મૃલસંધે ભ. શ્રી ગાનભૂષણ ભ. શ્રી પ્રભાચંદ્રોપદેશત સિંહપુરા (સંલપુરા) સં. બીમજ રાેકડૂ સ્માસ-લાખા નાગછ પ્રણમતિ.

**૧૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ફેણવાળા**—ઉંચાઇ ૫ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૭૧૧ વર્ષે અગહન વદી ૧૧ ભ. પદ્મક્રીતિ, ભ. સકલક્રીતિ, ગાવા પુત તિસા મનાહર પુત્ર તુરસી પ્રણમતિ.

૧૨, પાર્શ્વનાથ ધાતુની—ઉચી ૪ ઈચ ૭ ફેહ્યુવાળી.

લેખ-સં. ૧૫૯૬ વૈશાખ શુક્રિ ૧૩ રવી શ્રી મૂળ સંધે બ. શ્રી મલીભૂષણ પટ્ટે બ. શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર પ્રણુમતિ તત્પટે બ. શ્રી -અભયચંદ્રેઃ પ્રતિષ્ઠિતમ્.

13. પાર્વા**નાથ ધાતુની ૭ ફેલ્ફ સહિત-**-- ૩ ઇંચ લેંચી, લેખ-શ્રી ૧૯૮૯ માત્ર છે.

૧૪. પંચમેર ચીમુખજ ધાતુનાં—ક દચાઉચાં .લ્લ

હેમ્પુ-- શ્રી મૂલ માંથે ભ. મી લુવનકીતિ રતાપટે ભ. મહે! શાલભૂપુચ્-...પ્રશ્રુમતિ નિત્યમ્-

૧૫. પદ્માવતી ધાતુના—ઉચાક મા ઇંચ. ચાર હાથવાળા.. ઉપર પાર્થાવામ તે વાઘના લાંછન સહિત.

**લેખ—સં. ૧૫૪૪** વર્ષે વૈશાખ સુદી ૩ સોમે શ્રી મૂળસાંધે. ભ૦ શ્રી વિદ્યાન દિ દેવા તદારૂતા શ્રી અ'બિકાય' વિસંપિતમ્.

**૧૬. સિલ્લની પ્રતિમા** (નિરાકાર) કાા ઇચ ઊચી:

**લેખ-** મૂળચંદ કસનદાસ કાપડિયાના પુત્ર સ્વ. બાબૂબાઇના સ્મરણાથે વીર સં. ૨૪૮૦ વિક્રમ સં. ૨૦૧૦

**૧૭. પાશ્વિનાથની ધાતુની પ્રતિમા**—ઉંચી ૯ ઈંચ. સાત. ફેેેેેેેંેંગુવાળી.

લેખ-વીર સં. ૨૪૮૦ વિક્રમ સં. ૨૦૧૧ વૈશાખ શુક્રલ ૩ મુધે વીસા હુમડ ગ્રાતિય રખબલાલ, શા. ગુલાબચંદ લાલચંદ પટવા રતલામવાસી (હાલ સુરત)ની પુત્રી સ્વ. સૌ સવિતા ગુલાબ- ચંદ તથા સ્વ. પુત્ર બાખૂ આદિ પરિપારિતમ્ રમરહ્યાથ પ્રતાપગઢમે શ્રી સીમ'દર જિનાલયે ભ. યશકીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્.

**૧૮. ક્ષેત્રપાળ પાષાણના**—ઉંચા ૧ કુટ ચાર હાથવાળા<sub>∼</sub> **સ**ં. ૧૯૫૬ માં પ્રતિષ્ટિત.

૧૯. સિદ્ધ યંત્ર (વિનાયક યંત્ર) ગાળ તાંબાનું પા ઈંચનું, વીર સં. ૨૪૬૧ વૈશાખ સુદ ૩ સ્વીવાર સુરતિનવાસી વીસા હુમહ આ ઇશ્વરલાલ કસનદાસ કાપડિયાના ચિ. ધનસુખલાલના લખ પ્રસંગેઃ અનાવીતે સુક્યું.

. ૨૦. સિલ્મક યંત્ર—તાંબાનું ત્રાળ ક ઇંચનું.

**૨૧. દરાલકાલુ ધર્મ યંત્ર**—તાંબાનું ક **ઈયનું** ચોરસ.

**૨૨. માહરા** કરરણ યંત્ર ગેળ ધાતુનું ખા ઇંચનું..

**ર3. ચારસ ય'ત્ર કૅંમ્કર્સી વગેરે લેખવાના તાંળાનું ક ઇંચનું**.

લુખ:—સં. ૧૮૨૫ ના શ્રાવણ કૃષ્ણ પક્ષે ૮ દિવસે **રાંકવાળ** ત્રાાતીય યેલાબાઇ રાયચંદજીને સુરત નગ્ર……

**૨૪. પાષાણની ચરણ પાદુકા**—૮×૯ ઇંચની. પત્થર **તુટેલા** છે તે લેખ કંઇ પણ વ'ચાતા નથી.

રપ. જિલ્લાર પ્રતિષ્ઠા કર્યાના લેખ મ્યારસ પર ૧૨×૧૨ ની સાઇઝમાં. શ્રી ૧ા શ્રી શાંતિનાથના દહેશસરના જિલ્લા વિસા હુમડ ગંગેશ્વર ગાંત્રી શા. બીજલાલ શાંતલદાસના સુત ઝવેશ્યંદના ચરજુજીવી ચુનીલાલે પાતાના તીર્યક્રપની યાદગીરી કાયમ રાખવા સારૂ કર્યો છે. સં. ૧૯૫૬ ના વૈશાખ શુદ ૩ તે છુતે.

(લેખા ઉતાર્યા તા. ૩૧-૧૦-૫૪)

#### નાર.

આ મંદિર ગુજરાતી દિ. જૈન સાજના (નવાપરા) ની શાખા છે. સં. ૧૯૫૬માં આ મંદિરના છર્જાૃદાર દાનવીર શેઠ માણેકચંદ હીરાચંદ ઝવેરીના ઉપદેશથી તેમના બાજુંજ શેઠ ચુનીલાલ ઝવેરચંદ ઝવેરીએ કરાવ્યા તે પકેલાં આ મંદિર એક બાંયરામાં હતું ને ઉપર બાંગુ તુંદું મકાન હતું. ને તેમાં પત્રમાં શ્રી પારસનાથ ને આજુબાજુ શાંતિનાથ ને પાર્થનાથની પ્રતિમાં શ્રી હતી છતાં એને શાંતિનાથનું મંદિર કહેના હતા. પછી જ્યારે આ પ્રતિમાંએ ઉપર લાવવામાં આવી ત્યારે તે જોતાં સ્પષ્ટ જણાશું કે વચમાં તા પાર્થનાથ છે ત્યારે વિચાર થયા કે શું કરવું ! પછી અંતે નક્કી થયું કે જ્યારે શાંતિનાથનું મંદિર કહેવાય છે તા શાંતિનાથ પ્રતિમા જેને હરસ્યુ ચિદ્ધ છે તે વચમાં રાખવી ને બંને પાર્થનાથને આજુબાજુ રાખવા. અને એ પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું. અને ત્રણે પ્રતિમાંઓ કાળી પડી ગઇ હતી તેને ખારાના પત્થરથી ઉગઢ કરાવી ઉજળી બનાવાઇ

હતી. આ વેદી પ્રતિષ્ઠા કાલ્હાપુરના ઉપાધ્યાયે કરાવી હતી. આ મંદિર ઘણા ઉચા શિખરવાળું અને અગાસી સહિત છે અને હાલ ચાર પાંચ વર્ષથી આગલા ભાગમાં એ દુકાના અને પાછલા ભાગમાં એ મેાટરના તએલાઓ અગાસીઓ સહિત બનાવ્યા છે, જેથી આવક પણ ઠીક થાય છે. આ મંદિરમાં એક હસ્તલિખિત પૂજા ગુટકા તેમજ આશરે ૧૦૦ છાપેલાં શાસ્ત્રો છે. વળી એવું કહેવાય છે કે સંવત ૧૮૯૩ની સુરતની માટી આગ જેમાં સુરતનું અડધું શહેર બળી ગયું હતું તે વખતે આ મંદિર ગુજરાતી સાજનાનું મુખ્ય મંદિર હતું અને તે પછીજ નવાપરામાં આ સાજનાનું નવું મંદિર બંધાવાયલું જે આજે ગુજરાતી સાજનાનું મુખ્ય મંદિર છે. (આ બાબત કંઇ વિશેષ પુરાવા મળતા નથી.)

મુ. ક. કાપહિયા.



### શ્રી જીનું દહેરું (દાંડીયાનું દહેરું) ખપાદિયા ચકલા સુરતની પ્રતિમા<del>ગોના લેખસંત્ર</del>હ.

ભાંય તળીઆની ચંદ્રપ્ર**શની વેદીની પ્રતિમા**ગ્યા.

1. શ્રીચંદ્રપ્રભુ-પૂળનાયક સફેદ ગારસની ઊંચી ૩ કુટ ચિન્હ ચંદ્રમાં

લેખ—સં. ૧૬૭૯ વર્ષે શાકે ૧૫૫ક શ્રી યુલસંઘ નંદિસંધે સરસ્વતિગચ્છે બલાતકાર મણે કુંદકુદાન્વમે બદારકશ્રી પદ્મનંદિ દેવા તત્પરે બ. દેવેન્દ્રક્ષીતિ દેવા સ્તૃત બ. શ્રી વિદ્યાનંદિ દેવા, તત્પર બ. શ્રી મિલલબૂપણ સ્તૃત બ. શ્રી લક્ષ્માચંદ્રા તત્પર બ. શ્રી વીરચંદ્રા તત્પર બ. શ્રી ત્રાનબૂપણ તે બ. શ્રી પ્રભાચંદ્રા સ્તૃત બ. શ્રી વાદિચંદ્રા તર બ. શ્રી મહીચંદ્રાપદેશાન હું શ્રહ જ્ઞાતિ વીંગલ વાસ્તવ્ય માંતરગાત્રે સંઘવીશ્રી વધાયા ભાષા સંધવી શ્રી ધર્મદાસ સાંઘવી કુંવરજી બાર્યા સંકાટમેદ તથા પુત્રા સંઘવી શ્રી ધર્મદાસ બાર્યા સંવલાદે પુત્રી વેજબાઇ ચંદ્રમળ પ્રશ્નાતિ.

ર. જમણી બાજાનાં મૂળનાયક **ની શાંતિનાયઝ દ**'ચાઇ કુટ રાા સફેદ પાષાણ, હરણ ચિન્દ

લેખ—સ'વત ૧૬૭૯ વર્ષે વૈજ્ઞાખ વદી ૫ ગુરવારે શ્રી મૂલસ'ધે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કારગણે કુદકુ'દાચાર્થી ભવ્ શ્રા મહીચ'દ્રોપશાત્ સ'ધવી શ્રી ધર્મ'દાસ શ્રી શાંતિનાથમ્ પ્રસ્તુમતિ.

3. ડાંબીબાજીનાં મૂળનાયક **થા વાસુપૂર્વ્યસ્વાચિ**-સફેદ પાષાણ કુટ રા ચિદ્ધ ભેસાનું. સ વત ૧૧૦૬ વર્ષ વૈજ્ઞાએ વદી પ ગુરો શ્રા ભારતિગચ્છે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યોન્વમે લા શ્રીપદાન દિદેવા તત્પદે ભ. શ્રી દેવન્દ્રકોર્તિદેવા તત્પદે ભ. શ્રી વિદ્યાન દિદેવો તત્પદે ભે શ્રી શશ્લિભુષણદેવાસ્તપદે ભ. શ્રી શર્માં કરેવાતાની સંખ્યા ચારમાં દદેવા. તત્પર્કુ ભ. ગ્રાનભૂષણદેવાતત્પર્ક ભા પ્રમાચ દેવા તત્પર્કે ભ. વાદિચંદ-દેવા તત્પર્કે ભ. મહીચંદ્રોપદેશાત સં. ધર્મ દાસ વાસપૂર્વ પ્રણમતિ.

8. શ્રી પાંચુ નાથ કચાઇ ૧ કુટ સફેદ પાયાલ ચિદ્ધ સ**પ**તું.

જેમ મેંદ્રિત જુપાર વર્ષે હૈશાખ સુકી 3 શ્રી મૂલ સાથે જા. શ્રી જિનચંદ્રદેવા સં. છવરાજ પાવડીવાલેન......શહર મૂડા શ્રી સજ.....

**પ. પાર્શ્વનાથ સ**ફેંદ પાષાણ ૧ા કીટ. ઉપર પ્રમાણે લેખ છે.

દુ. **પાર્શ્વનાથ ઉ**ચી ૧ શેટ. લેખ ઉપર પ્રમાણે.

**છ. પ્રતિમા ધાતુની**—કમળાસન; ક્રિંચાઇ ઇંચ ૩ લેખ **સ. ૧૯૩૯** 

C. 21 અજિતના ૧ - પાતુના ચિક હાથી લે ચાઇ કુટ ૧૫૫ એડકતી તીએ વચ્ચાં દેવી આવ્યું ખાલુ હાથ ખે. ઉપર ઇંદ્ર, ઇંદ્રાણી ત્યાં છેતામાં આવ્યું આવ્યું એ હાથી છે.

સુંભ સંવત ૧૮ જ વર્ષ રાક્ષે ૧૬ છર પ્રયત્માને વૈજ્ઞામ્ય સુંદી ૫ ચંદ્રે સુસ્ત ભંદરે શ્રી મૂલ સાંચે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાતકાર ગણે શ્રી કુંદ્રસ્તા ભંદરે શ્રી મહિલ્લ સાં રે દેવેન્દ્રકોર્તિ સ્તત્પેટ ભ૦ વિદ્યાનિ કિ, સ્તત્પેટ, ભ. શ્રી મહિલ્લ અ સ્તત્પેટ, ભ. શ્રી તાનભૂલણ સ્તત્પેટ, ભ. શ્રી મહિલ્લ શ્રી પ્રામાગ સ્તત્પેટ, ભ. શ્રી મહિલ્લ સ્તત્પેટ, ભ. શ્રી જિન્લ ક્તાપેટ, ભ. શ્રી જિન્લ સ્તત્પેટ, ભ. શ્રી વિદ્યાન સાં પ્રસ્થે સાં ક્લેલ સાં પ્રસ્થે ભાર્યો સ્તાર્થ સાં ક્લેલ સાં પ્રત્ય ભાર્યો સ્તાર્થ સાં પ્રત્ય ભાર્યો સ્તાર્થ સાં પ્રત્ય ભાર્યો સ્તાર્થ પ્રત્ય સાં શ્રીસ્તાર્થ. સ્તાર્થ સાં પ્રસ્થે માર્ચ તર્ય ભાર્યો સ્તાર્થ સાં સાં સાં સાં શ્રીસ્તાર્થ પ્રત્ય સાં શ્રીસ્તાર્થ માર્ચ સાં માર્ચ માર

ः का आपन्यका अध्याक्तां—श्रेतान त्या देहे विक

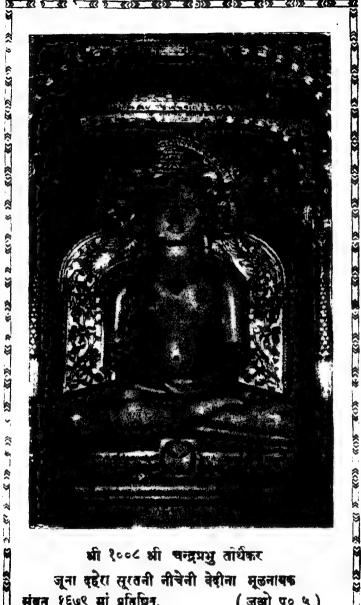

भी १००८ भी चन्द्रप्रभु तोर्थकर जूना दहेरा स्रतनी नीचेनी वेदीना मूळनायक संबद १६७९ मां प्रतिष्ठित. (जूओ पु० (जुओ पु० ५)

યાડાનું. વચર્મા દેવી (ચાર હાથતી) આન્યુખાન્યુ મે યોડા તથા તેની આન્યુખાન્યુ મે હાથી છે.

**લેખ-ન**ે. ૮ પ્રમાણે વધારામાં સુરત ખ'દરે જૈન ચૈતાલ**વે** ત્યા છેવટમાં બાઇ રતન પછી શ'ભવનાથ નિત્ય' પ્રણમતિ શ્રીરસ્તુ છે.

**૧૦ શ્રી ધાર્શ્વનાથ—સર્પ** ચિક્ક ઊંચાઇ ૧૩ ઇચ સંવત ૧૫૪૮ (જીવરાજ પાપડીલા**ગાજ કો**ખ)

૧૧. શાંતિનાથ—હરણ ચિદ્ધ ઉંચી ૧ા કુટ' સફેદ પાષાછુ.ં

લેખ:—સં. ૧૮૦૫ વર્ષ શાકે ૧૬૭૧ પ્રવર્તમાને વૈશાખ માસે શુકલપક્ષે ચંદ્રવાસે શ્રી મૃલસાંધે સરસ્વતિગચ્છે બલાતકારગણે અ. કુંદકુંદાચાર્ય અનુક્રમાત્ અ. િદ્યાનંદી અનુક્રમાત્ અ. મહાચંદ્રતત્પદ્રે અ. મેરૂમંદ્રતત્પદ્રે અ. જિનઅંદ્રદેવાતત્પદ્રે અ. વિદ્યાનંદીગુરપદેશાત્ શ્રી સુરત બંદરે શ્રી આદિનાથ ચત્યાલયે શ્રી રાયકવાળ ગાતીય શા. સવજી તસ્યા ભાર્યો ચંદરાજી સુત લદમીદાસ બાર્યા બાઇ સામી તસ્ય સુત શા. ધર્મદાસ ભાર્યો વાસુંતીતાઇ તસ્ય સુત જગજીવન ભાર્યો નવી વહુ પ્રતિષ્ઠા શ્રી મુક્સાંધે શ્રી શાંતિનાથ સ્વામીને પ્રભુમ્યતે ભાષ્ઠે રતને નિત્ય પ્રભુમતિ.

૧૧. શ્રી સીતલનાથ—ચિદ્ધ કલ્પવૃક્ષ. સફેદ પાષાણ, શેંચી ૧ કુટ. સ્વસ્તિ સ. ૧૬૩૮ કાગણ સુલ કે મૂલ સંધે સરસ્વતી ગચ્છે બલાત્કારગણે કુન્દકુન્દાન્વયે......તત્પકે બ. દેવેન્દ્રકોતિ તત્પકે, બ. ધમ મૂળણ ગુરૂપદેસાત બ્યવેરવાલ ગાતિય ચામરા ગાતે સંધની રાજી બાર્યા સોંકબાઇ, દશદાબાઇ...બાઇ એતેષાં પ્રતિષ્ઠિતમ.

૧૩. તીન ચોવાસી—ધાતુની વચ્ચે કાયાતમાં. ૧ કુટ ર દાંચ શયણી વિક્રમ મં. ૧૪૯૯ વર્ષે વિખ્યાત મૂલ મધે તસ્મિન બલાત્કારમણે મૂલ શાબને સદામચ્છે કીત્યાલકત ભૂતલે, કુન્દકુન્દાફિ મુનીશ્વર રત્યદેવેન્દ્રકીતિ સુકીતિ વ્યાપ્ત દિમન્તરા, વિદ્યાનકિ ખ્યાત: સદ્દ્યુકપ્રદેશત: સ્વચ્વદિશ પ્રતિનાતેક ભાષક, કૃષ્ણ પશ્ માધસ્ય પંચમ્યામ્ રિવિવાસરે, ગંધારાદિ…ટે રાયવ'શે…ની પાંકાર તત્ર દેવેન્દ્રનામાં ભુવિ ભારવાજનું'નઃ,…સાંસાદ્ર∘ ભીમ વસ્તાસે રાજા-₹પાંસદ્વકતા પદ્રાખ્યા પવિધારક કારપિતુમ્ શુભમ્, દ્રાસપ્તિતિ જિનેન્દ્રય ભિમ્ભમ્ વાતીવ શાભનમ્ ≀ાકા

[આ <sup>4</sup>લોક કે લાઇનમાં પદ્યમાં છે. મૃતિ<sup>દ</sup>ની ત્રણે ભાજમાં છે.] ૧૩–૧. પા<sup>ક</sup>**વ નાથ**—૧ કુટ, જીવરાજ પાપડીવાલ સં. ૧૫૪૮ ના લેખ.

**૧૪. કુંયુનાય**—૧૫ ઈંચ સં. ૧૮૦૫ વાળા **સુરતની રાયક**-**વાલ** જ્ઞાતિવાળા લેખ.

૧૫. પા વિનાશ—૧૧ ઇંચ, સફેદ પાષાણ સ. ૧૧૪૧ વર્ષે માઘ વદી ૧૩ છુધ ભ. ગુણકોર્તિ ગુરૂપદેશાત્ કસાર સામવ શ સંઘવી જીતસેવી ભાર્યા સમળાઇ તરપા: સૃત સંઘવી પાતસેલે ભાર્યા સંઘવી. ખળાઇ એતે શ્રી પાર્શ્વનાથ નિત્ય પ્રણમન્તિ.

**૧૬. ચન્દ્રપ્રભુ**—૧૪ ઇંચ, સફેદ પાષાએ ૧૮૦૫ વાળા સુર-તના રાયકવાળના લેખ.

**૧૭. અજતનાથ**—૧૦ ઇંચ, સફેદ પાષાણ, ૧૮૦૫ વાળા: ઉપરાક્ત લેખ.

૧૮. ૨૪ તીથે કરની—ધાતુની ૧૪ ઈંચ, લેખ-સં. ૧૬૬૬ વર્ષે માઘ સુદી ૪ શુરૂ મૂળ સંઘે સરસ્વતી ગચ્છે બલાતકારગણે કું દુ- કું દાચાર્યાન્વયે ભ૦ વીરચંદ્ર ભ૦ ત્રાનભ્રુપણ, ભ૦ પ્રભાચંદ ભ૦ વાદિચન્દ્રોપદેશાત શ્રીકમલક તિ ભઃ સિંહપુરા સંઘવી રાજ ભાર્યા મણીતરયાઃ સુત સંઘવી કાનજી ભાર્યા મગોદ કમળાદ સંઘવીશ્રી કેલઇ ભાર્યા જગાદ સુત સંઘવી કાનજી ભાર્યા વેજળદે ગિરાત સંઘવી વીરજી ભાર્યા મીરાદ, નેમા ભાર્યા હીરાદ સુત સંઘવી નાગજી ભાર્યા જીવાદ ભાત સંઘવી ઘેલાજી ભાર્યા માહનદે સંઘવી વ ભાઇ ભાર્યા ગોરેદ સુત હરજી ભાર્યા શ્રાવિકાદિ એતે મિલિત્યા, પ્રતિષ્ઠિતમ બિમ્બમ, અનુચર, વાદિચન્દ્ર પટે શ્રી પ્રદાસારી માહનસાગર પટા ભાષે કે કૃત……...

- ૧૯. સ'ભવનાથ, સફેદ પાષાણ—સં. ૧૬૪૧ મી મૂલ સંધેઃ જાહરીગચ્છે. ભ ગ્રાનભૂષણ: પ્રભાચંદ્ર: વાદિચન્દ્રોપ**દેશાત ભ** સંભવનાથ.......હુમડ વંશે દેવ શ્રીપાલ ભાર્યા કમલદે સુત સળજી પ્રતિષ્ઠિતમ.
- **૨૦. અજિતનાથ**—ધાતુની ઇંચ ૩, મૂલ સંધે ભ. ગ્રાન-**ખૂ**ષણ ઉપદેશાત્ હુમડ ગ્રાતિય કાન્હા ભાર્યા નરદે.
- **૨૧. પાધ્વિનાથ** ૪ ઈંચ, ધાતુની સં. ૧૭૨૨ જ્યેષ્ઠ સુદ ૨ શુક્રવારે મૂલ સધે બ. મેરૂચન્દ્ર ઉપદેશાત્ સંઘવી ન્હાનજી નેમા પ્રણમતિ.
- **૨૨. કમલાસન પ્રતિમા**—૪ ઇંચ ધાતુની. આ પ્રતિમા અધ<sup>ર</sup>ે પદ્માસન છે.
- **૨૩. ચરણ પાદકા**—કાળા પાષાણની પ×૪ દીંચ. સં. ૧૭૪૭-વર્ષે કાલ્યુન સુદી... મૂલસંધે ખલાતકાર ગણે પ્રકા શ્રાવક નિસં...
- **૨૪. ચરુષ્ય પાદકા**—કાલા પાષાસની ૪×૪ ઈંચ વિ. સં. ૧૮૨૦ની મૂલ સંધે...ક્યીત શુરાપદેશાત શાહ વાદકરણ જીવરાજ.... દેવપાદકા.
  - **રપ. ચરુબ પાદુકા**—સફેદ પાષાણ ગ્રા×રાા ઈંચ. લેખ નથી.. **૨૬. સિદ્ધચક્ર યંત્ર**—ધાતુનું ગાળ ક×ક.

લેખ—સં. ૧૭૨૨ વર્ષ° જેઠ સુદી ૨ શુક્રે મૂલ સ'ધે બ⊾ મહીચ'દ્ર તત્પટ્ટે, ભ. મેરૂચ'દ્રોપદેશાત **રાયકવાળ** નાતીય શા.. સવજી કુંવર તરય ભાર્યા ભાઇ રાજા તયોઃ સુત શા. માહનતઃ સંદરતઃ એતે પ્રથમિત.

**૨૭. શ્રી કલિક ડયંત્ર** મંત્ર સહિત ધાતુનું ગાળ ૭x૭.

ક્ષેખ-સં. ૧૬૬૭ વૈશાખ સુદી ૧૩ રવી મુલસંધે બ. વાદી--ભુષણ મુરૂપદેશાત હું • શા. સાદર ભાર્યો જયવતી સત શા. જીવરાજ ભાતા શા. સુચા ભાર્યા સાભાગદ કલિક'ડ' નિત્ય' પ્રણેમતિ.'

**૧૮. અતિયા સફેદ યાપાય વ્યા**સતી ઉચી ૧૪ ઇમ. લેખ સ. ૧૬૫૭ મૂલસાંધે દાદાબાઇ કરમાલા.

**૧૯. ચંદ્રપ્રભુ** સફેદ આરસ ૭ ઈંચ ઉંચી,

લેખ સં. ૧૫૪૮ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૩ મૂલસાંધે હુંમડ ગાતીય...

30. **તેમનાથ**—શંખ ચિક્ર. કાળા ચારસની…૭ ઇંચની ઃસં. ૧૭૧૩.

31. તેમનાથ ધાતુના—શંખ ચિન્હ ઉંચી ક ઈંચની.

લેખ—સં. ૧૮૦૫ વર્ષે વૈશાખ સુરી ૫ કાષ્ટાસં ₹ ન'દોત્ર-ગચ્છે લ. સકલક્રોતિ'જી સુરત.

3ર. પાર્ધાનાથ—ધાતુની ઉંચી ૪ ઇંચ ૭ ફેલ્ સહિત. સં. ૧૬૨૨ વર્ષ પૌષ સુકી ૬ શની વાસરે…તત્પટે બ. વિદ્યાભૂપણ…

33. પાર્ધિનાથ-ધાતુની છ ફેશવાળી ઈચી ૪ ઈંચ.

લે<del>ખ સ્</del>લસ કે અ. શ્રૃતવરાપદેશાત્ **ચિત્રાહા તાતી** શા ગાપાળ આર્યા ધર્માઇ.

3૪. પદ્મપ્રભુ ધાતુની કમળ ચિન્હ ઉંચી ૩ ઇંચ.

ે લેખ સં. ૧૭૩૦ માલ સુંદી ૩ કાષ્ટ્રા સંધે ન'દીત્તટગચ્છે રામસેનાન્વય બ. માધન'દી દેશી લીણાદા**સ…**…

34. સિલ્ચક્રેલું તાંખાતું યંત્ર—ગાળ ૫ ઇંચનું તૂટેક્ષું સં. ૧૬૩૦ ચેત્ર સહી ૫ મૂલસધિ ભ. શાનભૂષણ ભ. પ્રભાચંદ્રીપદેશાત્ (સિલ્ડિયુરા શાલીય સંઘવી પામાસ……

35. સસ્પગ્દર્શન યંત્ર તાંભાનું—ગાળ. ક ઈંચનું સં. ૧૭૧૭ વર્ષ કાગણ વદી ૧ સુરવાર સહ્ય સાથે ભારતી ગચ્છે બલાતકાર અણે કંદકંદાન્વયે ભ. વાદીચંદ્ર ભ. મહિસંદ્ર ઉપદેશાત હું અડ સાલીય શા. ઇંદ્રજી રામજી તસ્ય ભાર્યા બા. સાંગા તથા: સુતી રૂપજી મનજી નામાની તેવાંમધ્યે બાઇ ચાંગા યંત્રમ પ્રસુમતિ.

3.9. યંત્ર ભાંખાનું આક કાકાનું, બેલ્લ ય ઇંચનું, સં. ૧૫૦૭ વર્ષ આચાર્ય દેવેન્દ્રકોર્તિ દેવા તત્ શિષ્ય માં વિદ્યાન દો. સફપદેશાત્ હુંભાડ વંશે શા. અધ્યા કારાપિતમ્ શ્રી મૂલ સંધે. સરસ્વતિ ગચ્છે.....

3૮. સીતળનાથ—સફેદ પાષાણ કલ્પદ્રક્ષ ચિક્ર શા ફ્રીટ <sup>લ્લા</sup> ચા.

. **લેખ--**૧૮૦૫ વાળા સરતના **રાયકવાળ** જાતિના ઉપરના ન. ૧૦ માક્ક.

**૩૯. મહાવીર**—સિંહ લાંછન. સફેદ પાષાણુની ૧૩ ઇચની પાચીન છે. લેખ નથી.

૪૦. સુપાર્શ્વનાથ સફેક પાષાણ, ૧૫ કુટના ૧૮૦૫ ના. લેખવાળા સુરતના સચકવાળના આદિનાથ ચૈત્યાલયના.

**૪૧. આદિનાથ**—રૂષબ ચિદ્ધ સંકેદ પાષાણ, ૧૨ ઇંચના. ૧૮૦૫ વાળા લેખજ છે.

**૪૨. ચ'દ્રપ્રભુ**—ચંદ્ર ચિદ્ધ, સફેદ પાષાણુ ૧ કુટની.

**૪૩. ચાવીશી ધાતુની**—૧૪ ઇંચ લે વા. નીચે દેવ દેવી ઈંદ્ર વગેરે છે.

લેખ—સં. ૧૧૮૪ વર્ષે માધ વડી ર સોમે મૂલ સ'યે સરસ્વતિ ત્રચ્છે બલાતકારગણે કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ. વિદ્યાન'દી દેવા સ્તતપદે ભ. મલ્લીભૂષણદેવાતતપ૦ ભ. લક્ષ્મીચંદ્રદેવાતતપ૦ ભ. અભમચંદ્રદેવાન તતપ૦ ભ- અભયનંદીદેવાતતપ૦ ભ. રત્નકીર્તિદેવાતતપ૦ ભ. કુમુદ્ર-ચંદ્રાપદેશાત સિંહપુરા શાલીય સં. કાવડા ભાયો અલાદે તમા પુત્રી સં. મેરજ રાયસી હીરાદે સં. જીવરાજ ભાયો જ્યાદે સં. જીવાદે

તયાઃ પુત્રી મનજ ધનજ સં. દા ભાષ્ઠ ભાર્યા સં. પાનળાઇ સં. · ન'દાજા ભાર્યા સ'. નાગળાઇ તથા પુત્રી સ'. રૂપછ પ્રતિષ્ટા કરાપિતમુ.

૪૪. ચાવીસી ધાતની મુલનાયક મહાવીરસ્વામિ ૧૧ ઇંચની ્નીએ દેવ દેવી ઇન્દ્રો તથા શેઠ શેઠાણી આજાળાળ હાથ **જોડી** ઉભેલા છે. પ્રાચીન છે.

લેખ<del>્ય</del>ે. ૧૫૪૪ વર્ષ<sup>ે</sup> વૈશાખ સુદી ૩ સોમે મુલ**સ ઘે બ**. ભૂવનુકીર્તિતત્પ<sup>૦</sup> ભ. ગ્રાનભૂષણગુરાદેપશાત્ **હંગ્મ**ડ શા રામા - ભાર્યો કરમી સત કરણા ભાર્યો હીસી સત મના એતે નિસમ પ્રણમ્ય શ્રી મહાવીરજિનમ.

પ્રયા ચાવીસી ધાતની ૧૧ ઇંચની. નીચે ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી સિંહ ્વગેરે કાતરેલા છે. મલનાયક ચંદ્રપ્ર**ભ સ**ં. ૧પ૨૩ વર્ષ વૈશાખ **સ**દી ૧૩ ગરી મુલસ'થે સરસ્વાતિગચ્છે વ્યલાત્કારગણે ભ. સકલકીર્તિદેવા-સ્ત્પકે ભ. શ્રી ભુવનકીતિ<sup>૧</sup> ગુરૂપદેશાત્ **હંખ**ડ ખદા ભાર્યા **ભૂરી** સુતા રાજાકર.....એતે ચંદ્રપ્રભ ય વસ્તિકો નિત્યં પ્રણમાંતિ.

**૪૬. ખડુગાસન અાજિ<sup>૧</sup>કા** પ્રતિમા–ર કુટની સફેદ પાષાણની તેના ઉપર શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની પદ્માસન પ્રતિમા છે. તથા તેની આજુબાજુ હાથી પર બેકેલા ઇન્દ્રો કળશ ઢાળતા દેખાય છે. આજિ<sup>ડ</sup>કાજીના જમણા હાથમાં માળા છે. અને ડાવા હાથમાં કમ'ડલ તથા પીછી છે. આજિ°કાછની જમણી બાજઅ નીચે એક આજિ°કા એકેલાં છે તેની નીચે **આર્જિકા રત્નસરી** કાતરેલું છે. આજિકાના હાથમાં કમ'ડલ પીછી છે. ડાખી બાજુ **સુલ્લિકાની મૃ**તિ કાતરે**લી** છે. તેના હાથમાં પણ કમ'ડળ પીછી છે ને નીચે ક્ષુ જિનમતી નામ કાતરેલું છે. આવી પ્રતિમા કરોજ જોવામાં આવતી નથી. એ વિચારવા યાગ્ય છે.

**લેખ**—સં. ૧૫૪૪ વર્ષ વૈશાખ સુદી ૩ સોમે મૂળ સ**ંધે** સંરસ્વતિ ગચ્છે વલાત્કાર ગણે ભ. ત્રિશાન'દી દેવા સ્તત્પફે ભા મક્ષીભૂષણ, સ્ત'ભસ્તીથે (ખ'બાત તીથે) હું ખડ ત્રાતીય શ્રેષ્ટી ચાંપા બાર્યો રૂપીણી તત્પુત્રી આજિ કા વિદ્યાન દી દીક્ષિતા આજિ કા કલ્યાણી તત્યેલની અગ્રોતકા ત્રાતા શા દેવા બાર્યા નારીંગદે પુત્રી જિનમતી નરસહી કારાપિતમ્ પ્રણમતિ નિત્યમ્ શ્રિયો યમ્.

### ભાંયતળીએ અહારની વેદીમાં.

**૪૬. સીતલનાથ**—સફેદ પાષાણ કલ્પન્રક્ષ ચિદ્ધ ૧ કુટ ઉંચા.

**લેખ—સં. ૧૫૪૮ વર્ષ વૈશાખ સુ**ી ૩ મુલ **સંધે વગેરે** જીવરાજ પાપડીવાલવાળા ૧૫૪૮ **ના** લેખ છે.

**૪૭. પા'વિનાથ—૭** ફેલ્લાળા સફેદ પાપાલુ ૧૦ ઇંચના એ ઉપર પણ ૧૫૪૮ તેં! એજ લેખ છે.

**૪૮. પા<sup>ક</sup>ર્વ નાથ**—૭ ફેેેેેેેેબ્વાળા ૧૦ ઈંચના એ **ઉપર પણ** ૧૫૪૮ વાળાજ જીવરાજ પાપડીવાલવાળા લેખ છે.

## ચંદ્રપ્રભુની વેદીની આગળ બારણા પાસે દીવાલ પરના આરસ પરના શિલાલેખ.

-આ પવાસણ મુંગાઇના વીસા હુમડ સ્વર્ગવાસી શેઠ હીરાચંદ ગુમાનજીના ચિરંજીવી-પાનાચંદ, તથા માણેકચંદ તથા નવલચંદ અંઓએ પોતાના તીર્થ રૂપની યાદગીરી સારૂ બંધાવી પ્રતિષ્ઠા કરી છે. સં. ૧૯૩૯ વૈશાખ સુદ ૧૦ શુધવાર શાકે ૧૮૦૫,

(લેખ ઉતાર્યા તા. ૭-૧૧-૫૪)

### પહેલા માળની પ્રતિમાએા.

**૧. આદિનાથ મૂળનાયક (ઋષભનાથ)** સફેદ આરસના ૧ કુટ ઉચા.

લેખ-સ. ૧૩૧૩ વર્ષે બરાખર વંચાય છે તે પછીની લીટીઓ વંચાલી નથી કેમકે પાછળથી સીમીટથી દીટ છે. આ મૂળનાયકની પ્રતિમા પ્રાચીન છે.

**ર. આદિનાશસ્વાસી—જગ**ણી ભાળાએ સફેદ આરસ. ઝડપ ચિન્હ છે. ઉચ્ચીર કૃટ છે.

લેખ-સ. ૧૮૦૫ વર્ષ શાકે ૧૬૭૧ વર્તમાને વૈશાખ માસે. શકલ પક્ષે ૫ ચન્દ્રવાસરે સરત બ'દરે શ્રી જિન ચૈત્યાલે મૂલસ'ર્ધે. સરસ્વતીગચ્છે ભલાકાર મણે શ્રીકૃત્દકુન્દાચાર્થાન્વયે પદ્મ-નંદી દેવા તત્પફે દેવે દક્ષીત તત્પરે ભાગ શ્રીવિદ્યાનન્દી તત્પફે ભાગ મલ્લી-ભ્રુષણ ભાગ લક્ષ્મીચન્દ્ર તત્પટ્ટે ભાગ વીરચન્દ્ર તત્પટ્ટે ભાગ શાન-ભ્રુપણ તત્પટ્ટે ભ૦ પ્રભાચન્દ્રઃ તત્પટ્ટે ભ૦ વાર્દિચન્દ્રઃ તત્પટ્ટે ભાગ મહિચન્દ્રા: તત્પકે ભાગ જિનચન્દ્રા: તત્પકે ભાગ વિદ્યાનન્દ્રિ: સુરી ઉપદેશાત રાયકવાળ નાતીય શા. કુઅરજ શા સવજ પુત્ર શા. લક્ષ્મીદાસ સ્તત્પત્ર શા. ધર્મદાસ તસ્ય ભાર્યો સ્તન વહું તસ્ય પત્ર શા. જગજીવનદાસ તસ્ય ભાર્યો નવી વહુ તાભ્યાં પ્રતિષ્ઠા કૃતા..... રતતશ્રી ઋષભનાથમ પ્રણમતિ.

3. શ્રી. શીતળનાથ--ડાખી બાળુએ સફેદ આરસ. કલ્પવૃક્ષતું ચિદ્ધ. ઉંચી ૧૮ ઇંચ. તેના ઉપર પણ સં. ૧૮૦૫ ના સરતના સાયકવાળ ગાતિના જગવનદાસનાજ લેખ છે.

૪. શ્રી **પારસનાથ**—ધાતુના સાત ફેલવાળા ઉંચામ ૪ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૫૪૬ વૈશાખ સુદી ૧૩ રવેઉ મૂલસાંધે ભાગ ત્રી મલ્લિભુષણ તત્પટ્ટે ભ. લક્ષ્મીયંદ્ર પ્રણમતિ ભ. અભયચન્દે પ્રતિષ્ઠિતમ્.

પ. શ્રી કું ધુનાથ--ધાતુની પદ્માસન ઉંચાઇ ગા ઇંચની ચિનહ બકરા.

લેખ - અથ સં. ૧૭૨૨ વર્ષ જેષ્ઠ સુદી ૩ શુક્રે મૂલસંઘે ભ મેરચ દ્રાપદેશાત હુમડ તાતિય શા. અખંડ વેલજ અમરસી કપાદ નમૃતિ

દ શ્રેયાંસનાથ-ધાતના. ગેંડાનું ચિન્દ શેંચાઇ ૪ ઇચ આજુબાજુ નીચે એ વાલ છે. સં. ૧૫૪૫ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧૨

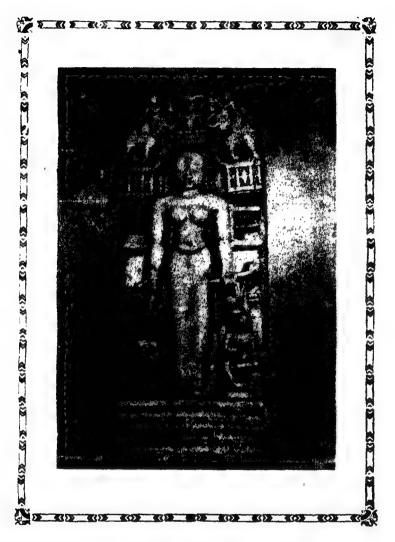

श्री १०८ आर्जिकाजी श्री जिनमर्ताजी-खड्गासन प्रतिमा २ फूट ऊंची सं० १५४५ मां प्रतिष्ठित. जूनी दहेरानी भी चंद्रप्रमुनी वेदोनी बाजुमां छे. [जूमो ए० १४-१५] રવાઉ મૂળ સાંધે ભા મેલિસૂથળું દેવા **સંવધુરા વાલીન** કારુવા ભાર્યો. પ્રણમતિ નિસં-

- છ. શ્રી સંભાવનાથ ધાતની ચિદ્ધ થેહાલાં ૪ ઈંગ મૂળ સાંધે.
  શ્રી રત્નકીર્તિ, લિલતકીર્તિ કોહં.....
- ૮. શ્રેયાંસનાથ ધાતુની—ચિંદ ગૈંડાનું ૪ ઈંચ નીચે ચિંદ્વની બાલ્યુમાં બે વાઘ છે. તથા લેખ સ'વત ૧૫૪૫ ના ન'. દુ: પ્રમાણેના છે.
  - ૯. મહાવીર સ્વામી—ચિક્ર સિંક **૪** ઇચ.

ં લેખ-સંવત ૧૭૨૨ જેટ સુડી 3 ને શુક્રે મૂળસાધે ભાગ શો મેરચંદ્રોપદેશાત શા. લક્ષ્મીદાસ લાંગા સુત કેરકાસમ્ પ્રણમતિ.

૧૦. પારસનાથ—સાત ફેબુસ. સર્પનું ચિદ્ધ. આન્યુબાન્યુ વાધ: છે. ઉચાઇ ૪૧ ઇચ સં. ૧૫૩૬ વર્ષે વૈજ્ઞાખ સુદ્ધ ૧૦ મુધ્ધે શ્રી કાષ્ટા સંધે શ્રી ન'દી. સોમકીર્તિ શ્રી વીરસેન ફુંબડ ન્નાતિ વિસ્વરુપ ગોગે મ. આદ્રા ભાર્યા લિતિકા પ્રશુમતિ.

. ૧૧ શાંતિનાથ—ચાંદીની પ્રતિમા હરણતું ચિન્હ. ઉંચાઇ ૪ ઈંચ. સં. ૧૯૬૩ દિ. ચૈત્ર સુદ ૧૩ વાર શુક્રરે મૂળસંધે સરસ્વતિ-ગચ્છે બલાત્કારગણે કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ. ગુણ્યાંદ્રજી. તાસવાળા સ્વ. શેઠ યેલાભાઇ ધરમચાંદ તસ્ક્યી.

**૧૨. ચાંદીની ચૌવીસી**—ગા **ઈચ** તાસવાળા છગનલાલ. યેલાબાઇ (સુરત) સં. ૧૯૮૩.

૧૩ ચ'્લપ્ર**ભુની શ્યામ ર'ગની પ્રતિમા**—ચિન્**હ ચંદન**ે સ. ૧૮૦૫ રાયકવાળ જ્ઞાતિના લેખ ન'. ૨ **મુજબ**.

૧૪. ૫'ચ પરમાટી ધાતુના—ા દવ હરભુનું વિન્હ, આજુ બાજુ દેવ દેવીએ။ હાથી સિંહ વગેરે છે. સ. ૧૫૨૯ વર્ષે વૈશાપ્ય

- સુદી ૭ મૃળસ ધે વિદ્યાન દી મુર્પદેશાત હુંખડ ત્રાતિ શ્રેષ્ટી ધના ભાર્યો કનકી ભાર્યા પુત્રી શ્રે. વીકા ભાર્યા રમઇ યેતે પ્રણમતિ.
- ૧૫. શ્રી પાર્શ્વનાથ⊷ંસંપ ચિક્ષ સાત ફેચ ચાંદીના ૩ ઇંચના ૧૦૮ શ્રી મૃળ સાંઘે ખલાત્કાર ગણે વા. હી. લાભચંદ ખુશાલચંદના સુત માણેકચંદ્ર (સુરત).
- ૧૬. વિમલનાથ---ચિદ્ધ સુવર ૧૮૦૫ રાયકવાળની પ્રતિષ્ઠા વખતના લેખ નં. ર પ્રમાણે.
- ૧૭. ધાતુના પંચ પરમેષ્ઠી— શ્રી કુંચુનાથ ચિદ્ધ બકરાે. ચ્યાજાબાજા દેવ દેવીઓ સિંહ હાચી. સંવત ૧૫૧૩ વર્ષ વૈશાખ સુદ ૧૦ સુધે શ્રી મૂળ સાંધે આ. શ્રી વિદ્યાન દી ગુરપદેવાલ હું અડ જ્ઞાતિય દાેં હું ગર ભાર્યા પાતાદે બહેદે સુત વીકા ભાર્યા મટકુ તેને દ શ્રી જિન બિ**દાસી સખા** બાવી વાસદા વ'કારિતા.
- **૧૮. શ્રી ચંદ્રપ્રભુ**—ચન્દ્રમાનું ચિક્ષ, ઉંચાઇ સા **ક્ટ** (૧૮ ઇંચ) સં. ૧૯૮૩ વૈશાખ માસે શુકલ ૧૦ **મુધ્**વવા**સરે શ્રી** મુળસ'ઘે સરસ્વતિ ગચ્છે ખલાત્કાર ગણ શ્રી કન્દ્રકન્દ્રાન્વર્ય ભા શ્રી સુરેન્દ્રકોર્તિજી ઉપદેશાત **વીસાહું ખ**ડ ત્રાતિ શા. નાસવાળા છગનલાલ ઘેલાભાઇ તથા પ્રતિષ્ટિત ચંદ્રપ્રભ પ્રણયમ.
- **૧૯. શ્રી આદિનાથ**—સફેદ પાપાણની ઘણીજ પ્રાચીન. ઉંચાઇ પાા ઇચ. લેખ છે, પરંતુ ધસાઇ ગયા હાવાથી વ'ચાતા નથી.
- રુ. ધાતુની પ્રતિમા--ચિદ્ધ ઘસાઇ ગયું છે. તેના લેખ (ચન્દ્રપ્રભુ ગભારાંના, લેખ નં. ૪૫ મુજબ પુરા લેખ છે. સવત ૧૫૨૩ ની સાલના.
- ર૧. ધાતુની પ્રતિમા-ચિક્ષ ઘસાઇ ગયું છે. ઉંચાઇ ગાા પૈંચ. સં. ૧૫૪૮ શ્રી મુળે સંધે બ. શ્રી મહિબૂષણુ સં. તેજાસુત સં. કાઉઓ બોર્યો સં. પોર્મા સુતા નાકી.

**ર૩. પારસનાથ ધાતુના**—સપ<sup>\*</sup> ચિદ્ધ ઉંચાઇ ટાાં **ઇંચ** સાત ફેશ્યુવાળી. સં. ૧૭૨૨ વર્ષે માગ સુદી ૨ લ. શ્રી **મેર્ચંદ્ર** ઉપદેશાત્.

ં **૨૪. ધાતુની મૂર્તિ** -ચિદ્ધ નથી (ઘમાઇ ગયું છે) **ઉંચાઇ** ૪ ઠંચ સં. ૧૬૪૬ વર્ષ જેપ્દ સુકી ૬ શનેઉ થી મૂલ **સંધે** સરસ્વતી ગચ્છે વ્યલાત્કાર ગણે ભ. શ્રી પદ્મનંદી ગુરૂ**પદેશાત્ હુંવ્યડ** ગ્રાતિય અમરાદે વગેરે.....

રૂપ. ધાતુની મૂર્તિ ચિદ્ધ ઘસાઇ ગયું છે. ૪ ઈંચ સ'વત ૧૬૪૬ લેખ ન'. ૨૫ પ્રમાણેનું લખાણ છે.

રડ. પદ્માસન પ્રતિમાજ પીળા આરસની—ચિક્ર વજ હ ડ ઉચા ૧૯ ઇચતા.

લેખ સંવત ૧૪૯૯.

રિક વાસુપૂજ્ય-સંદેદ પાષાણ ઉચી દેચ ૧૪ ચિદ્ધ ક્ષેત્રનું. લેખ-સં. ૧૮૦૫ તેમજ રાયકવાળ જ્ઞાતિના સુરતનાજ.

રંડ. પાર્થાનાથ—સર્પ ચિક્ર તે ફેપ્યુ હ સહિત. સફેદ પાંપાણ.

ું લેખ--સં. ૧૫૪૮ નાે છવરાજ પાપડીવાળ વાળા.

**ર૯. અન તથાય** સફેંદ આરમતી ઉંચી ૧૪ ઈંચ ચિક્ સાહુડીનું.

લેખ—સં. ૧૮૦૫ વાળા સુરતના રાયકવાળ, ગૃતિનો. જોડ

31. પારસનાથ ધાતુના ૨ ઈચના 🐃 👵 🤲 🕬 છાાન્દાગાદ

**લેખ**—સં. ૧૬૮૩ વર્ષ શ્રી સ્વાસ ધે ભં શ્રી પ**લા**મ દી સુર-**પહે**શાત હુ**ં** શાદિવતા...

3ર ધાતુની પ્રતિમા—રાા ઇંચ ઉપર પાનવાળી, રાા કચિત્રી. લેખ મૂલસ'ઘ ભ૦ શ્રી શાનભૂષણુ શ્રે૦

33-38-34-34-4ાતુની દરેક આશરે ર ઈંચની ધાતુની.

**લેખ**—સં. ૧૬૪૨ માઘ *સુ*દી ૭ શ્રી મૂળસ'ઘે.

**૩૭. પાર્જનાય**—ધાતુની ર ઇંચની. લેખ નથી. ફેંગુવાળી જુની

**૩૮. ચાંદીની પ્રતિમા**—૧ા ઇચની. લેખ નથી.

**૩૯. પાર્લ્ય નાથની**—ધાતુની ૧ા ઈંચની.

લેખ-- મૃળસ'ઘે વ'ચાય છે.

૪૦. **ધાતુની પ્રતિમા**—૧ ઇંચની. લેંખ નથી.

**૪૧. પાર્ધાનાથ**—ધાતુની ૧ા ઇંચની, લેખ નથી.

**૪૨. પા<sup>ક્લ</sup>િનાથ**—ધાતુની ૧ાા ઇંચની. લેખ<del>-</del>મૂળસ'થે છે:

૪૩. ચાંદીનું માહું (મુખ)--૧ મેહી મૂછવાળું ર ઈંચનું.

૪૪. શિખરજીના પાષાણુ—માંદીની ખેઠક સાથે ૭ ઈંચનેષ્ટ લેખ—શા ભગવાનકાસ કેક્સ્ટ સં. ૧૯૬૨ ના સાહા સુદ્ધ પ. વાર સને⊜, મૂળસ'ઘ શિખરજી મહારાજ.

૪૫. ધમ નાથ-ચિદ્ધ વજકંડ. સફેદ પાષાણુ પદ્માસન ઇંચ. ૧૫. લેખ સુરતના સં. ૧૮૦૫ રાયકવાળ હાતીના.

૪૬. પારસનાથ—સફેદ પાષાણ ૧૪ાા ઈચ, ૧૮૦૫ તા. લેખ રાયકવાળ ગ્રાતિતા

**૪૭. મલ્લિનાથ**—સફેદ પાષાણ ૧૬ ઈંચ ૧૮૦**૫ તે સય-**ક્વાળ દાતિના લેખ.

૪૮. <del>ગામિનના સરેર પામણ</del> ૧૪મા ઇચ્ચ ૧૮૦૧ નેટ સંયક્ષ્યળ ત્રાતિના લેખ. **૪૯. યુષ્પદંતા**—સફેદ પાષાણુ ૧૪૧૧ ઈંગ. ૧૮૦૫ તે**. સમકવાળ** -સાંતિતા લેખ.

**૫૦. સંભવનાથ**—પીળા પાષાજી ૧૨ ઇંચ સ.ં. ૧૬૩૦ તે**!** સેખ. વધારે વ'ચાતું તથી.

પ૧. પારસનાથ—કાળા પાપાસ્તુના નવફેસ્યુ સહિત. સપૈધું 'ચિદ્ધ ૧૬ ઇંચ. સં. ૧૬૪૨ વર્ષે' માહ સુદ ૩ સરસ્વતી ગમ્જે ભાલાતકાર ગસો……..વાદિશ્વસ્યુ ગુરૂષદેશાત સેર વ'શે શક્ક સોમ માર્ચ દેવકી સુ શાહ જિયાજાતિ ગદે શ્રી બાઇ…….પ્રસ્તમતિ.

પર. પારસનાથ—ધાતુના પિત્તળના સાતફેલુવાળા હાા ઇંચ -સં. ૧૬૬૬ વર્ષ માઘ વદ ૪ મૂળસાથે બદારક શ્રી વ્યક્તિયંદ્રો-પંદેશાત ગોંગા હુમડ સંઘવી ગહારાજ ભાર્યો લક્ષ્માદે પુત્રી આપી કમલશ્રી નમતિ.

પ3. અભિનન્દન-—પીળા પાષાચુની પદ્માસન પ્રતિમા ૧૮૦૫ -તા રાયકવાળ ગ્રાતિના લેખ. →

પ . શાંતિ, કુંધુ, અસરહ, ખડગાસન—ધાદુની રત્નવય પ્રતિમા

પય. ચરણ પાદુકા—ચિદ્ધ સહિત નીચે દૈવીદેવતા, ઉચાઇ છ કે ચ. સં. ૧૫૧૫ માઘ સુદ્ધ ૧૧ રવિ શ્રી મૂળસંધે બસાતકાર મણે સરસ્વતી ગેંચ્છે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યોનું વચે ભ. શ્રીસકલકોર્તિ દેવા તત્પદે ભ. શ્રી. ભુવનકિર્તી ઉપદેશાત હું ખડ તાતિ શ્રે. પદ્મા સા. વ. હરસીયા શ્રે. બીમાસા ભાર્યા વૈકાઉ સુત ત્યો પુત્ર પવસાજ તેની હાસા વસાવાલ ભાર્યા ભરીણી, કમીણી ૧માદે ગંગા યાદે નિત્ય પ્રભુમતિ.

પરં રત્નત્રય ધાલુના—પા ઈંગ ઉંગી ખરગાયન સાંક્રિ, કું કુ, અરહ.

લેખ-સ. ૧૫૪૧ વૈશાખ વદ પ લાક અને પ્લ સાથે 🛝

- **ાથાં મહિલ્**યુલ્ ગુરૂ ઉપદેશાત્ પ<sup>\*</sup>. જોગા સુત શ્રેષ્ટિ રહ્યાપર ભાર્યો! ધનાઇ પ્રહ્યુમતિ.
- પછ. રત્નત્રય ધાતુના—(શાંતિ કુંયુ, અરહ) ખડગાસન પ ઈંચ સંવત ૧૫૪૧ વર્ષે વૈશાખ વદ ૫ ગુરઉ શ્રી મૂલસાંઘે ભવ શ્રી વિદ્યાન દો ભવ શ્રી મહિભૂપણ શ્રેવ દેવાસુત પહાદયાઃ શ્રી ઢ. વ. ક. કારિતમ.
- પટ. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા—ચિદ્ધ નથી. ૩ ઇચ સંવત ૧૬૮૧ ફાલગુણ સુદી ૧૩ ગુરી કાકા સંધે ભ૦ શ્રી ચંદ્રકીર્તિ તૈવાસા માધવસા માહન સુત રૂપછ કીકા.
- પટ. પદ્માસન ધાતુની ચિક્ર નથી. ૩ ઈચ સંવત ૧૬૮૧ ક્રાલગુણ સુદી ૧૩ ગુરી શ્રી મૂળસંધ લ૦ શ્રી રામકાર્તિ ઉપદેશાત્ પ્રેમછ.
- **૬૦. પદ્માસન પારસનાથ-**—ધાતુના ૩ ઈંચ (કેણુવાળી) **સ. ૧**૬૬૦ વર્ષ વૈશાખ સુરી ૫ શુધે શ્રી કાછા સંધે લ૦ શ્રી **ભૂષણ** તત્પ**કે** શ્રી મહેન્દ્રસેન વૃત સોમા પારસનાથ પ્રણમિતિ.
- \$1. ચરુષા પાદુકા—ધાતુના સાઝ૪ કિંચ સંવત નથી. શ્રી મૂલ સંધે ભવ્ય શ્રી વિદ્યાન દી શરૂ પાદુકા ઝરન પાલા પ્રણમતિ નિસમ.
- **૬૨. ચરણ પાદુકા** ધાતુના ૩x૩ ઈંચ સ'વત ૧૫૪૪ વર્ષે' વૈશાખ.....લેખ વ'ચાતા નથી.

**૬૪: યંત્ર ધાડશકારણ**—ચાંદીનું શાળા છ×છ ઇંચ સંવતઃ ૨૦૦૩ ભાદરવા વદ પ ને રવિવારે, શ્રી ંસુરત જીના મંદિરમાં તાસવાળા શેડ સોભાગંદ સાકેરચંદના સ્મરણાથે મુકવામાં આવ્યું છે.

**૬૫. યંત્ર વાડશકારણ**—ચાંદીનું જીજ ઈંચ ગાળ સંવત. ૨૦૦૩ ભાદરવા વદ ૫ ને રવિવારે શ્રી. સુરત જુના મંદિરમાં તાસવાળા શેડ છગનલાલ વેલાભાઇના સ્મસ્ણા**ર્યે મુક્લામાં આવ્યું છે.** 

**૬૬, યંત્ર દેશ લક્ષણ**—ચાંદીનુ**ં પ×ય ગાળ બાઇ કસ્તુર** મં અરામ સુંદરલાલની ધણીઆણીના પુજ્યાં સંવત ૧૯૫૩ ના ચૈત્ર. સુદ ૫ ને વાર બુધે.

૬૭. યંત્ર દરા લક્ષણ—ચાંદીનું ૬×૬ ગાળ સવત ૧૮૬૭ પોષ સુદ ૯ વાર શનો શ્રી મૂલ સધે ભળ્શી વિદ્યાન દિ તત્પટે. ભ૦ શ્રી દિવન્દ્રકીની તત્પટે ભ૦ શ્રી વિદ્યાનુષ્ણ પ્રણમતિ.

**૬૮. યંત્ર દરા લક્ષણ**—ચાંદીનું પ×પ માળ સ'વત ૧૯૫૧ જેઠ સુર ૧૦

૬૯. ય'ત્ર દશ લક્ષણ—ચાંદીનું ૪×૪ ગાળ સ'વત ૧૯૫૭ ભાદરવા માસ શુકલ પક્ષે તિથિ ૫ વાર બુધે શ્રી દશ લક્ષણીનું ય'ત્ર શ્રી દશાહુમડ ભાઇ મ'ગી કુલચ'દ પ્રેમચ'દની છેાકરીએ. સુકશું છે.

૭૦. ય'ત્ર અષ્ટ કમલ દલ—ચોદોનું પ×પ ગાળ સ'વત ૧૯૩૩ના ભાદરવા વદ ૭ વાર શનઉ શા. માશિકલાલ સુંદરલાલ મરી ગયા છે તેમના નિમિત્તે આ જન્તર હસ્તે ભાઇ કેવલે દેવને: અપ'શુ કર્યું છે!

૭૧. યંત્ર લધુ રૂપિ મંડળ—ધાતુનું ગાળ પ×પ સંવત. ૧૭૬૨ વર્ષે મહા સુદી પ ભામે......સંઘપુસ......લેખ વંચાતો. નથી. (ઘસાઇ ગયા છે)

૭૨. ય'ત્ર કલીકુંડ—ા ગાળ ધાતુનું સ'વત ૧૬૪૦ વર્ષે

- આગ વર્શ 3 સોએ શ્રી મૂલ સામે અરુ મી સુમતિકોર્તિ તટપટે અરુ શ્રી ગુણકોર્તિ મુદ્દપદેશાલ હા. કા. સમરસે ભાર્યો કાઉમક બાર્યો - કારુ ગાંગા ત્રણમતિ.

93. સિદ્ધાંત્ર એન ધાતુનું પા કંચ સં. ૧૭૦૩ વૈશાખ -સુદી ભારસ **યુધે શ્રા મ્**લસથે સસ્ત્વિતિગચ્છે શ્રી બલાત્કારગણે ભગ સા પ્રભાચદ તટપટે ભ• વાદીચંદ ભગ શ્રી મહીચંદ્રો પદેશાત હુ**ંભ**ડ સાતિએ શાહ શ્રા નાનજ ભાર્યો ભાકશ્રી રૂદી પ્રણયતિ સિહ્ય.

હજ. અન્દ્રવ\*ત મેળ ધાતુનું દ્ર×દ સં. ૧૭૦૩ વૈશામ્ય સુદી ૧૨ મુધે શ્રી મૂલસાંથે વાગગ≃છે ભ૦ શ્રી પ્રભાચંદ્ર ભ૦ શ્રી વાદીચંદ્ર તહેપફ ભ૦ શ્રી મહીચન્દ્રોપદેશાત્ હું'ખડ પં. શ્રી બાહ્જ બાર્યા હર્ષાદે યુત્ર શા. રાયમલ યુત્ર રામજ વિજયકચ્યુા પ્રણમતિ સિ€ં

સમ્યક્ષ્મારિયનું યંત્ર તાંખાનું—મેાળ ક ઇંચનું લેખ સં. ૧૭૧૩ વર્ષ ફાલગુણ વદી ૧ ને ગરે જી મૂલસંધે ભારતીંગચ્છે ખલાતકારમણે કુંદકુંદાન્વને ભર્મ શ્રી વાદીચંક ભર્મ શ્રી મહીચન્દ્રો-પ્રદેશાત હું ખાત શા. ઇન્ક્રજી રામજી તરય ભાર્યા બાઇ ચાંગા તમાઃ સુતિ શા. રૂપજી નશનજી નામા નહે તે સોમ મુમધ્યે બાઇ ચાંમા પ્રણમતિ.

૭૬. સમ્પક્સાન સંત્ર ચાંદીનું—માળ ૭ ઇ'ચ લેખ સં. ૧૯૮૮ વૈશાખ સુદ ૧૦ ના રાજ શ્રી દિગમ્યર જેન દરાા હું મહ ગાતિ શેઠ લેલામાઇ મં અલાલના સ્મરણારે શ્રી જાના દહેરાસરજમાં અપ'ણ કર્યું છે. શ્રી મૃળસ'ધે સરસ્વતી ગચ્છે બલાતકાર ગણે શ્રી સ્રેન્દ્રશિવિજી.

હ9. સન્યક્ટર્સન યાંત્ર આંદીનું ૧×૧ સં. ૧૯૮૮ ના વૈશાખ સુદ ૧૦ ને રોજ શ્રી દિ. જૈન વિસાહું મહ દાર્કાત ઝવેરી શ્રેઠ નવલચંદ હીરાચંદના વિધવા પરશનભાઇએ રત્નત્રય વતના -સ્મરણાર્થે શ્રી જીના દહેરાસરજમાં અર્પણ કર્યું છેજી. 9. જલયાત્રક વિધાન યંત્ર— અંદીનું ૮×૬ ઇંચનું અસીએ પરીજલ મંડળ સદશં વરુષ્ણ મંડલ લેખનિયમ છતિ પ્રતિષ્ઠા મહે જિલ્લા પ્રસ્તિત દવ્યજ વિલેહ નિયં. આ યંત્ર સુરત નિ. દિ. જૈન જશાહું મડ જ્ઞાતિ ભાઇ ધનકાર તે શા. ધેલાબાઇ મંછાલાલના વિધવાના સ્મરણાંથે બ્રી જુના દહેરાના આદિશ્વરજીના મંદિર મધ્યે સુકયું છે. મં. ૧૯૯૩

૭૯. રૂપિમાંડલ ય'ત્ર—ચાંદીનું ૧૨×૧૨ ગાળ દે. પ્રે. (દેવચ'દ પ્રેમચ'દ) સુરત.

- ૮૦. ત્રિકાણ ય'ત્ર—તાંબાનું ૯×૭ ૨૦ કાંઠાનું.
- ૮૧. પદમાવતીનું યંત્ર—તાંબાનું પ×ક નું
- **૮૨. ૧૭૦ નું યંત્ર**—તાંબાનું પ×પ નું ૨૦ કાેઠાનું દ**રેક** બાજુ તથા ચારે ખુણેથી ગણતાં ૧૭૦ આવે. નીચે લેખ છે શ્રી યંત્ર મંત્ર ધીરકસ્ય મનાેવાંચ્છિત પદ્ધ સ્વાહાઃ (ચિત્ર લેવા લાયક છે.)
  - ૮૩. **તાંભાનું હુીં યંત્ર**—આઠ કાઠાનું ગાળ ૩×૩ ઇંચનું.
  - ૮૪. ૨૦ કાેઠાનું યંત્ર—તાંબાનું ગા×સા નું
  - ૮૫. વાસુ મંડળ યંત્ર તાંખાનું—ગોળ સ્વાય વાળુ
- **૮૬. આકાશ મંડળ યંત્ર**—ગોળ તાંત્રાનું **હા, હા, વાજી.** 'વાા×૧ા
- **૮૭. તાંબાનું યંત્ર**—ગાળ ૐ, **ફીં, ગાળ (અંકરથી ગ્રોરસ)** ૩×૩ ન
  - ८८. કાંસાનું ય'ત्र—શ્રી સ્વસ્તિક ૩×૩ नेशा
  - ૮૯ શિખરજીના પાષાણ—અને ખેડક અંગની ર ઈંચ
  - ૯૦. तांथातु यंत्र—आ×आ 🚜 देवा
- લ. પાર્શનાથ ધાતુના—લ ઇંચના ઊચાઇ પય ફેલ્ સહિત ને આજુમાજા જમણીયાજા પાર્થનાથ ક ઇંચના છે માળાયાજી

પદ્માવતી ક ઈચના ચાર હાથીવાળા તે ઉપર ત્રણ ફેસ્યુવાળા નાગઃ સહિત સંયુક્ત છે. ને વચ્ચે બે સપ્કના ચિદ્ધ છે.

લેખ-સ. ૧૫૨૨ વર્ષ જ્યેષ્ઠ સુદી ૨ શુક્રે શ્રી મૃળસ'ઘે સરસ્વિત-મચ્છે બલાત્કારગણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વચે ભટારક શ્રી વાદીચંદ્ર તત્પટ્ટે ભ. શ્રી મહીચંદ્ર ભ. શ્રી મેરૂચંદ્રોપદેશાત્ હુંખડ વીસા શા. નાથાભાર્યો નાર'ગદેનયાઃ પુત્રી બાજીવા બાબ માન જિન પ્રણમતિ.

#### **૯૨. પાશ્વિનાથ ધાતુના**—૪ ઇંચ પાંચ ફેલ્વાળા

લેખ—શ્રી મૂળસ'થે ભટ્ટારક શ્રી મલ્લીભૂપણ શિષ્ય કલ્યાણક.

૯૩. શ્રેયાંસનાથ -- ધાતુના. ગેંડાનું ચિદ્ધ છે. ઉચાઇ ઇંચ ૪ છે. લેખ -- સં. ૧૧૬૩ શ્રી મૃળસ'ઘે ભ. શ્રી વિદ્યાન'દા મિલ્લભૂષણ ને લક્ષ્મીચ'ન્દ્ર સિંહ નન્દી સિહપુરા.....સાદ્ર શ્રી સુદ્રત' પ્રણુમતિ.,

ં ૯૪. આદિનાથ—ધાતુની પ્રતિમા ૪ાા ઇ'ચ આજુયા**ં**જુ વાઘ ચીતરેલા છે.

લેખ—સ'વત ૧૫૯૪ વર્ષે ફાલ્યુણ વદી ૧૦ રવિ શ્રી મૃલ-સાંઘે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર તત્પદે ભ૦ શ્રી અભયચન્દ્ર ઉપદેશાત્ હુમડ ગ્રાતિય શ્રી ગણપતિ ભગ°ગાંદે સૂ. સં શ્રી વક્ર ચન્દ્રાવતી પુત્રી......પ્રણમતિ.

, **૯૫ ધાતુની પ્રતિમા**—૩ ઇ'ચ ચિન્હ વગરની ઉપર ઝાડ ભદામડીનું.

ક્ષેખ—ભ૰ શ્રી નાનભૂષણ ઉપદેશાત બાઇ ઉચી વર્ણ્યતિ સં.....નથી.

૯૬. પાર્ધાનાથ—ધાતુના રાા ઇચ સાતફેશ સહિત. સ'વત ૧૬૪૨ વર્ષે માલ સુદી સાતમ ,સોમે શ્રી મૂલસ ધે ભ૦ શ્રી ગુણુકીર્તિ. સુર ઉપદેશાત. હું ચાવિસી ધાતુની—૧૨ ઇંચ નીચે દેવ દેવી ઇન્દ્ર પ્રદ્માવતી : વાધ વગેરે ચિત્રેલા છે.

લેખ સંવત ૧૫૪૪ વર્ષ વૈશાખ સુદ ૩ તે સામે શ્રી મૂલ સાધે ભ૦ શ્રી વિદ્યાન દી, ભ૦ શ્રી ભુવનકીતિ તટપટે, ભ૦ શ્રી ત્રાનભૂષણ ગુરૂપદેશાત હું. વુ. ધના ભા૦ ધમ િણ સુ. વ. સમધર ભાર્યો માનું સુ. વુ. છરાજ વુ. સત્ર વીર તથા સહસવીર નાસણ, તટ પુત્રા શાળાં, કાહનાં ભગીની પુત્રી એતે પણમ તિ.

ું **૯૮. શ્રી પાશ્વિનાથ**—ધાતુના ઇંચ ૧૩, નવ ફેેેેેે કખ્યલ.. નાગનું ચિહન છે. આજીયાજી ખે ઢાથી છે.

લેખ-સંવત ૧૬ા૭૮ વર્ષ જેષ્ઠ સુરી ૧૦ ને શુક્રે શ્રી મૂલ સંઘે સરસ્વતા ગચ્છે બલાતકાર ગણે કુંદ કુંદાચાર્યાનુવય ભ૦ શ્રી શુભચંદ્રદેવા તટપટે ભ૦ શ્રી સુમતિકોર્તિ દેવા તટપટે ભ૦ શ્રી ગુણકીર્તિ દેવા તટપટે ભ૦ શ્રી વાદિભૂષણ દેવા તટપટે ભ૦ શ્રી રામકીર્તિ ગુરૂપદેશાત તત શિષ્ય ધ્રહ્મવર્ધમાન તત્ શિષ્ય નાગદ્રા ત્રાતીય બૃહદ્ શાખાયાં પુણમીણ ગાત્રે શાહા વારા ભાર્યા હીરા તમા સુન ધ્ર. રામાપ્ય: શ્રી પાશ્વિનાથ નિત્ય પ્રણમતિ.

૯૯. મહાવીર સ્વામી—પીળા પાપાચુના છા ઇંચ સિ'હેના લાંચ્છન સહિત.

**લેખ--સં. ૧૮૦૫ ના** રાયકવાળ જ્ઞાતિના સુરતના છે.

૧૦૦. શ્રી શાંતિનાથ—સફેંદ્ર પાષાણ હરણનું ચિહન છા: ઇંચ. આ મૂર્તિ ઉપર સ'વત ૧૮૦૫ની સાલના રાયકવાળ જ્ઞાતિના સુરતના લેખ છે.

૧૦૧. શ્રી પાર્શ્વનાથ—કાળા પાષાચુની મૂર્તિ સર્પનું ચિહન કિંચાઇ ૧૪ ઈંચ, સવત ૧૮૦૫ ના રાયકવાળ શાતિના સુરતનાજ લેખ છે. **૧૦૨. શ્રી મહાવીરસ્વામી પીળા પાષાણના સિંહતું** ચિન્**ઠ** ઉંચાઇ ૧૩ ઇંચ સં. ૧૬૬૧ વંચાય છે. ઘણીજ પ્રાચીન **હોવાથી** હોમ ઘસાઇ ગયેલ છે

**૧૦૩. એ ફેપલ્મનાથ સેફેદ પાયાણ---૧**૫ ઈંચ **ખળદહ**ેં િચિન્હ સં. ૧૮૦૫ તે સુરતના સપકવાળ ગ્રાંતિના ક્ષેખ છે.

૧૦૪. **શ્રી વિમલનાથ** સુવરનું ચિન્હ સફેંદ પાષા**ણ** ૧<mark>૭૫ા</mark> ાઈચ સં. ૧૮૦૫ ના રાયકવાળ જ્ઞાતિના લેખ છે.

૧૦૫. **શ્રી અહ<sup>િ</sup>નાય**—પીળા પાષાજુના ઈચ **૨૧ લેખ** ૧૪૯૯ વર્ષ વૈશાખ વદ ૧ વાર સામ.....

શ્રી હુમડ જ્ઞાતિય શબ્દ વ'ચાય છે મૂર્તિ ફીટ કરેલી **હો**વા**યી** લેખ પૂરા વ'ચાતા નથી.

૧૦૬. શ્રી વાસુપૂજ્ય—ચિહન પાડા સફેદ પાષાણ ઉચાઇ ૧૩૫ ઇચ ૧૮૦૫ ના સુરતના રાયકવાળ જ્ઞાતિના લેખ.

૧૦**૭ શ્રી પાર્શ્વનાથ—સર્પનું** ચિન્હ ઈંચ ૧૧ સફેદપાયા**ણ** પાંચ ફેશ સં. ૧૫૪૮ વૈશાખ સુદી ૩ શ્રી મૂલસ'ઘે……જીવરાજ પાપડીવાળના લેખ છે.

૧૦૮. શ્રી મુનિસુવત—કાચયાનું ચિહન સફેદ પાષાણુ ઉચાઇ ૧૩ ઇંચ સંવત ૧૮૦૫ ના રાયકવાળ જ્ઞાતિના લેખ છે.

૧૦૯, ૧૧૦, ૧૧૧–ધાતુની પ્રતિમાઓ—૧ા ઇ'ચની · લ'બાઇ ૪ ઇ'ચની બેઠકવાળા. લેખ નથી.

૧૧૨. શ્રી પદ્મપ્રભુ—સફેદ પાષાણું કમળનું ચિન્**હ સં. ૧૮૦૫** ંતા સુરતતાજ લેખ.

૧૧૩. ત્તીન ચાવીસી—ધાતુની ચામુખી ઉચાઇ ૧૨ ઇચ - આમલી બાજુએ પદ્મકિર્તી અને બીજી બાજુ દૈવેન્દ્રકીતિ કાતરેલાં : છે. કળશતું ચિહન છે તથા આજુયાજુ હાથી છે. આજુયાજુ બીજા જુદા ચિન્હ છે. સંવત ૧૪૯૮ વર્ષે મૂલસંધે.....લેખ વંચાતા નથી.

**૧૧૪. પ'ચમેર્**—૨૭ ઇચ ઉંચા ચોક્ષુખા ધા**તુના.** ચારે બા**લ્લુ**. ભગવાનના ચિન્દ્ર કેતરૈલાં છે.

હોખ—સં. ૧૫૧૩ વર્ષ વૈશાખ સુદી ૧૦......શી મૂળસાં લે . બલાત્કાર ગણે સરસ્વતી મચ્છે ભ શ્રી પ્રભાચંદ્ર દેવાસ તત્ત્પહે શ્રી ભ પદ્માનંદી તત્તશિષ્ય શ્રી દેવેન્દ્રશીર્ત દીક્ષિત આચાર્ય શ્રી...... વિદ્યાનંદી સુરપદેશાત ગાન્ધાર વાસ્તવ્ય હું મડ ગ્રાંતિએ સમસ્ત શ્રી. સાંધે......કારાન્તિમ મેરૂ શિખર કલ્યાણ ભુયાત, (આ પંચમેરમાં ધણુંજ બારીક ચિત્રકામ છે.

૧૧૫. પદ્માવિજ સફેદ પાષાણની પ્રતિમા ૨૧ ઇંચ ઉંચાઇ લેખ—મં. ૧૮૯૯ વર્ષે વૈશાખ મુદ ૧૨ ગુરૂ મૂળમાંથે મરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કાર ગણે કુંદકુદાચાર્યે ભટ્ટારક શ્રી વિદ્યાનંદી તત્પટે દેવેંદ્ર- ક્રીતિ તત્પટે શ્રી ધમ'ચંદ્ર ત્ત ગુરૂ બ્રાતા પંડિત ભાણચંદ્ર ગુરૂ ઉપદેશાત્ વેણીલાલ કેસુરદાસ.....સુતા ભાઇ ઇચ્છાકાર નિસંપ્રામૃતિ.

૧૧૬. ધાતુની એક પ્રતિમા—સોનાની ઇંચ 🦆

૧૧ાંત્ર. ક્ષેત્રપાળ—સફેદ પાષાણની ૧૪ ઇંગ ચાર **હાય,** કુતરાતું આસન. સં. ૧૯૮૩ ના વૈશાખ સુદ્ર ૧૦ વાર ભુધ શ્રી જુના મ'કિસ્તું સાજનાતું ભદારક શ્રી સુરેન્દ્રક'તિ<sup>જી</sup> પ્રતિક્રિત**સ્** 

૧૧૮. કાળા પાષાખુના—ક્ષેત્રપાળની મૃતિ ઇંચ છ કેમ્પ નથી પ્રાચીન છે.

૧૧૯. ક્ષેત્રપાળ-પ્રતિમા ૧૬ ઇંચ સફેદ પાયાણ.

ારા શ્રી મૂલ સર્ય ભદારક શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર ગુરૂઉપદેશાત્ રાયકવાળ શા. ધમ<sup>જ</sup>દાસ ભાર્યો હૈતમ વહુ તત્પુત્રે શા. જગજીવન-કામ ભાર્ય નવી વહુ તાલ્યામ્ ક્ષેત્રપાલસ્ય પ્રત્યાિક કૃતા, બાઇ રતન .. ત્રયમ્ પ્રશુમતિ

#### શિલાલેખ—

અાદિશ્વર ભગવાનના ગભારાના જમણી બાજીના બારણાના ' ઉપર પાષાણ ઉપર ક્રાતરેલાે છે.

લેખ--- ર૪ ઇંચ લાંબા અને ૭ ઇંચ પડ્ડાેળા છે. સ'વત ૧૮૦૫ શ્રી જિન જયતિ નમિ શ્રી સંવત ૧૮૦૫ વધે શાકે ૧૬૬૭ પ્રવર્તમાને વૈશાખ માસે શકલ પક્ષે ૫ ચંદ્રવાસરે યુકતે ગુજર દેશ સરત ભ'દરે જીઅદિ ચૈતાલયે શ્રી મુલ સધે સરસ્વતી ગચ્છે બલાત્કાર ગણો શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્વયે ભટારક શી પદ્માન દી તત્પટ્ટે બટારક શ્રી દેવેન્દ્રકિર્તિ તતપટ્ટે ભટ્ટારક શ્રી વિદ્યાન દી તતપટ્ટે ભટ્ટારક શ્રા મહિલભ્રષણ, તતપટ્ટે બદારક શ્રો લક્ષ્મીચંદ્ર, તત્તપટ્ટે ભ૦ શ્રા વીરચંદ્ર, . તતપટે ભુંગ શ્રી ત્રાનભૂપણ, સ. તતપટે ભુંગ શ્રી પ્રભાચંદ્ર, ત**તપટે** ભાગ શ્રી મહીરાંદ્ર, તત્પાર્ટ ભાગ શ્રી મેર્ચાંદ્ર સ. તત્પાર્ટ ભાગ શ્રી જીતચાંદ્ર, તત્તપટ્ટે ભું શ્રી વિદાનાંદી ગુરૂપદેશાત્ સુરત વાસ્ત**્ય રાયકવાળ** ત્રાતિ ધર્મ' ધુર'ધર સમ્યકત વૃતધારક <mark>ગુઢ આતા</mark> પ્રતિપાલક સપ્તમસંત્ર વિલસિત વિત્ત શા. કુંવરજી સુત સવજી સુત લક્મીદાસ તત્ સુપુત્ર ધર્મદાસ ભાર્યા રતનયાઇ ભર્યાં! સતપુત્ર ધમ° ધર'ઘર પત્રા. ભિ'ળ પ્રતિશાસ'ઘ વચ્છલ કરણા સમ**ય° જેન** પ્રસિદ્ધ માર્ગો વિલસિત વિત શ્રાવકાચાર ચતુર શુરૂ આગા પ્રતિ-પાલક શા. શ્રી જગજીવનદાસ ભાર્યા નવી વહુ તાલ્યામ બિ'બ પ્રતિષ્ટા કારીતા શ્રી શેઠ શા. લાલભાઇ તેષામ્ પુષ્ય પવિત્ર સમસ્ત પર પ્રાચી ગુ પ્રતિષાલક કરૂણા મૃતિ સેન શ્રી જગનાથભાઇ સાનીધ્ય વિરાજમાને શ્રો આદીનાથ મૂલ નાયકજી પ્રતિશીતાઃ નિંત્ય' પ્રણમતિ. શ્રીરસ્તુ લેખકયાઃ ભદ્રમ ભ્રુયાતુ શ્રી...

# ત્રીજે માળની પ્રતિમાંઓના ક્ષેખ.

૧૨૧. પા**ર્શ્વનાથ**—સફેદ માષાણ ફેણવાળી ૧૩ ઈંચ સંવત ૧૫૪૮ જીવરાજ પાપડીવાલ વાળાજ લેખ. ૧૨૨. **રૂપભાદેવ** સફેદ પાષાણુ નવ ઇંચ સવત ૧૫૪૮ તે**!** જીવરાજ પાપડીવાલ વાજા લેખ છે.

ં ૧૨૩. **નેમનાથ**—સફેદ પાષાણુ નવ **ઇંચ સ**વત ૧૫૪૮ **ના** પાપડીવાલ વાળા લેખ.

૧૨૪. **અજિતનાથ** સફેદ પાષાણુ ૧૫ ઇચ સવત ૧૮૦**૫** સાયકવાળ જ્ઞાતિના સુરતવાળા લેખ.

૧૨૫. **પા**ર્ધ્વ**નાથ**—સફેદ પાષાહુ ૧૨ ઇંચ ૧૫૪૮**ના જીવરાજ** માપડીવાલ વાળા લેખ.

૧**૨૬. પા<sup>ર્યા</sup> નાથ**—સફેદ પાષાણુ ૧૨ ઈચ.

૧૨૭. **નેમનાથ**—કાળા પાપાણના ૧૫ ઈંચ સવત ૧૩૦૬ છે. વ્યાકીનું વાંચી શકાતું નથી.

૧૨૮. પા**રવેનાથ**—કાયાતસર્ગ સાત કેણના ધાતુના **સવત** ૧૯૩૯ વૈશાખ સુદ્દ ૧૦ વાર છુધ, વીસાહુમડ શા. લામચંદ ખુશાલ-ચંદ્ર સુત માણુકચંદ્ર ચાક્સી મુંબઇવાળા પ્રતિષ્ટિતમ્.

૧૨૯. **ધાતુની પ્રતિમા**--લાંઝન નથી. પ ઇચ સ. ૧૬૮૪ વર્ષ કરી પૂળ સાંઘે ભટ્ટારક શ્રી કુમુદ્રવાંદ્ર ઉપદેશાન્ ગાંગ ધ**નછ** ભાવો સુના કૃતિ પ્રહ્યુમતિ.

૧૩૦ ધા**તુની પ્રાંતમા**—લાંછન નથી પાંચ ઇંચ સ. ૧૬૮૫ વર્ષ મૂલ સાવે ભટ્ટારક કુમુદ્દચંદ્રાચાર્ય તત્તપટે ભ૦ શ્રી મહીચંદ્ર ઉપદેશાત્ હુંમહ જ્ઞાતિ શ્રી આનંદ…..

૧૩૧. પાર્યભાથ—ધાતુની પ્રતિમા રાા ઇંચ શ્રી મૂળ સર્થે સ. ૧૫૪૮.

૧૩૨. ધાતુના પ્રતિમા—ર ઇચ શ્રી અદારક મહિચ'દ્ર.

ે ૧૩૩. ધાતુની ૨ ઇચ સ. ૧૮૪૫ ની.

૧૩૪. પા**\*વાનાસ**—૩ ઈંચ ધાતુના સં. ૧૫૨૯ ક્રો મૂલસંઘેટ શ્રી અમરશા સુત…થા પ્રહામતિ.

૧૩૫. **ધાલુની** સા ઇચ સ. ૧૭૧૩ મૂલસાંથે ભદારક શ્રીદ મહીચંદ્ર ઉપદેશાત્ શા ગાંગજી ભાર્યાં મૌહુદે પ્ર**્**યતિ.

૧૩૬. **ધાતુની** ૨ાા ઇંચ સં. ૧૬૭૧ વૈશાખ સુકં ૫ શા. ભારેમલ પ્રણુમતિ.

૧૩૭. ય'ત્ર કલિકુ'ડ—ધાતુ પિત્તળનું ગાળ ૬ ઇ'ચ સ'વત ૧૬૭૪ વર્ષે પાષ વદ પ સામે શ્રી મૂલસ'વે ભા વાહિભૂષ્યુ તત્પદે ભા શ્રી રામકીર્તિ ગુરૂ પદેતાન શા. માચા ભાર્યા દિવાલી સુત શા. ગ'ગાદાસ ભાર્યા ગમેતા સત્સુતરાયસ'દ વિજય સ'ઘ નિત્ય' પ્રશુમતિ.

૧૩૮. **યંત્ર**—પીત્તળનું ટ કાકાનું ગાળ પાા ઈંચ સં. ૧૬૮૫ વર્ષે માઘ સુરી પ સોમે શ્રી મૂળસ ધે કુન્દકુન્દ શ્રી મહિચન્દ્ર ઉપ-દેશાત સિંહપુરા વંશે સંઘવી વખરાજી સંઘવી હીરજી...

૧૩૯. યંત્ર નક્ષત્રનું—તાં ખોનું ગાળ ૧૦ ઈચ સં. ૧૫૫૧ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૧૦ સામે મૂળસંધ્રે બલાત્કાર ગણે સરસ્વતિ ગચ્છે કુન્દકુન્દાચાર્યો વધે ભ૦ શ્રી પદ્મનંદિ તત્પદ્દે ભ૦ શ્રી દૈવેન્દ્રક્ષિતિ લત્પદ્દે ...... ઉપદેશાત હું મડ શાંતિય સંધ્યા શ્રી સુતસાગર નિમિતા મંત્ર કાસ્તિય.

૧૪૦ **યંત્ર સમ્યગ્જ્ઞાનનું**—તાંબાનું ક્ષા×લાનું સં. ૧૩૭૯ ભાદરવા સુદ ૧૨ સાધુ સાદ્યતાદા પ્રહ્યમતિ નિત્યં પ્

૧૪૧. **મંત્ર વેશસક ઋાં હ** તાંભાનું ગેલા ૧૧ ઈંચ ગાળાઇ સં. ૧૪૬૧ વર્ષે<sup>૧</sup>, વૈશાખ **પુરી મૃળસંધે સરસ્વિત ગચ્છે ભલાતકાર** મહ્યુ...... ઉપદેશાત સાં**લપુરા** દાતી સાંધવી <del>લી</del>વધ્યુ...... ભાકીનું ધસાઇ જવાયી વાંચી શકાતું નથી.

૧૪૧૨, ઋતિ મંત્ર—તાંભાનું ચાલા ૪૮ માં ૧૬૨૪ વર્ષે વૈશાખ વદ ૧૧ શ્રી સુરત મળસાંધે સરસ્વતી ગચ્છે બલાતકાર ગણે

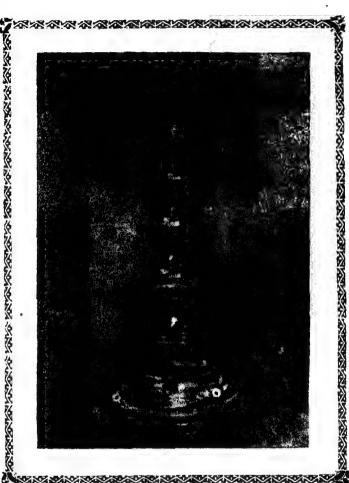

श्री पंचमेर-वातुनी प्रतिमानी स्रत. जूना दांडोयाना दहेरानी आदिनाथ वेदीमां विराजित ऊँचाई ईंच २७ सं० १५१३ मां गांबारमां म० विद्यानंदस्यामी हारा प्रतिष्ठित. [जूओ ए० २९]

શ્રી કુન્દકુન્દાચાયૌન્યયે ભાગ શ્રી મહિશ્યુપણ ભાગ શ્રી લક્ષ્મીયંદ્ર. ભાગ શ્રી વીરચંદ્ર ભાગ ત્રાનભૂષણ ભાગ પ્રભાગ ક પહેલાત્ સિંહપુરા. ત્રાતિ સ'ઘવી મધા બાર્યો મેઘલદે તથા સ્ત્રુત નેમા દેવજી ઇન્દ્રજી. એતેલામ્ મધ્યે મેઘલદે તથા ઇદ' યંત્રમ્ કાસ્ત્રિય.

૧૪૩. ૧૬ કેરઠાનું યંત્ર—તાંભાનું ત્રે. **૧૧ કેરડાનું પ્રાચીન** અરહન્તનું યંત્ર. ૧૧ ઇંચ સં. ૧**૬૬૧ વર્ષે વૈશામ સુદી ૧૨ શ્રી** મૂળસાંઘે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કાર ગણે કુન્**દકુન્દામ્નાચે…વંચાનું નથી.** 

૧૪૪. પદ્માવતી દેવી:—આર**સના ઈવ્યઇ ૨૧ ઈંચ ૪ હાય**. હંસાસન, સં. ૧૮૦૫ વાળા સુરત**નાજ લેખ છે.** 

૧૪૫. ક્ષેત્રપાળ:---પાષા**ણની ઉત્સાઇ ૧૬ ઈસ. શંખ સક** ગદા. ત્રિશુલ ડમરૂ ચિદ્ધ અને ચાર **હાથ છે.** 

સુરતની જુની ગાદીના આ મેક્સિ**યાં નીચે પ્રમાણે શાસ્ત્રો** છે:—

# હસ્તલિખિત શાસ્ત્રો અને પૂલના સુટકાઓ.

- ૧—પૂજા વિધાનના ગુટકા જુતા, સાક્ષ્યક વેલાભાઇ તાસવાળાના. લખેલા.
- ર—નવા પૂજાતા ગુટકા ચાલુ.
- રુ—મેતટા સ'ચા-વિધાન પુજાઓ વચેરેલા મોટા સ'મહ પાના લગભગ ૪૫૦, ૧૦ વિષય
- ¥- આદિ પ્રરાણ ભાષા કરત વિભિત **નની આવા**
- <del>४ रेलाइ</del>२'ड आवडायार.
- ક--કથાના ગુટકાે--૨૮ વતની કથાએL
- ७—तत्वाय<sup>र</sup> सूत्र.
- <-- शुक्षक पूज्यते। मेळा १५ ख्र**ाम्डेके**
- €—ભક્તાચર તથા સ્વીવાર ક**થા**.
- १०-तरवाभे सत्र.
- ११—सुरक्षेत्र पूर्वित प्रधानती केंद्र कुन स्टेक्ट कोटे.

મહુવા, ઇડર, પ્રાંતિજ, અંકલેશ્વર, આમાદ, ધાર્ધા, ભાવનગર: વગેરેમાં છે. સુરતમાં તાે એ સાથે બીજાં ૭૫ પગલાંએ આચાર્યો, ભદારકા, મુનિઓ વગેરેનાં છે.

#### ભકારકાની નામાવળી.

सुरतनी जुनी गाहीना लट्टारहानी नाभावणी के प्रायक्षित्तमा **છપા**ઇ છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—

| ં ૧—બ. પદ્મન'દીજી (ગાંધ     | વાર)       | સ'.             | ૧૩૯૩          |
|-----------------------------|------------|-----------------|---------------|
| ર—ભ. દેવેન્દ્રકોર્તિજ (ર    | હંદેર)     | 3,              | 1842          |
| ૩—સ. વિદ્યાન'દીજી           | (સુરત)     | ,,              | ૧૫૧૮          |
| ૪—ન. મહીભૂષણજી              | 22         | 31              | <b>૧</b> ૫૪૪′ |
| <b>૫—ભ</b> . લક્ષ્મીચંદ્રજી | 23         | ás              | ૧૫૭૨          |
| <b>է</b> ભ. વીરચન્દ્રજી     | ,,         | 29              | ૧૫૯૨          |
| ૭—બ. ગાનભૂષણજ               | 33         | 27              | 9 4 0 95      |
| ૮—ભ. પ્રભાચંદ્રજી           | 27         | 23              | 2592.         |
| e—ભ. વાદીચંદ્રજી            | "          | 33              | 1582          |
| ૧૦—ભ. મહીય'દ્રજી            | 99         | 29              | 2 30%         |
| ૧૧—ભ. મેરૂચંદ્રજી           | 25         | **              | १७२२          |
| ૧૨—લ. જિનચંદ્રજી            | >>         | >#              | १७६७+         |
| ૧૩—ભ. વિદ્યાન'દી સ્વામી     | * 33       | J.p             | 940 <b>4</b>  |
| ૧૪—ન દેવેન્ક્રકોર્તિજી      | 2.0        | 22              | 9588          |
| ૧૫—ન. વિજામાયણ              | 29         | 22              | १८७३          |
| 15-m. 4H2 10                | 37         | 29              | 1224          |
| १७-श, यन्द्रशेलिक           | <i>1</i> > | 89-             | 1610          |
| १८—स. मुख्यां द्रष्ट        | 3.>        | 25              | Sear          |
| ૧૯ બ. સુરેન્દ્રકોતિએ        | 20         | <b>ज्याश</b> रे |               |
| कर मेर्र-१शील शांतिकार      | નામના છા   | क्राने राजी     | गर्भेशा तेन   |
|                             |            |                 |               |

અભાવી ગહ્યાની અને મોર્ચ્ય લાગે તો નોને માદી વ્યાપથા ફસ્ટ કરી ગયેલા. આ શાંતિલાલ કાર'ન્ન અને કાશીમાં ભણી વિદાન થઇ આવ્યા પછી તેને ગાદી આપવા ચર્ચો થયેલી, પહું આચાર વિચાર માગ્યા પછી તેને ગાદી આપવા ચર્ચો થયેલી, પહું આચાર વિચાર માગ્યા ન લાગવાથી સુરતની પંચાન વિરાધ છતાં તેને સોજીતામાં આશરે ૮–૧૦ વર્ષ પર ગાદીએ ખેસાડેલા અને શાંતિકીર્તિ નામ આપેલું પણ તેમનું આચરણુ પાંચેક વર્ષમાં ઠીક ન જણાયાથી તેમને સોજીતા વગેરેની પંચે પણ પદભ્રષ્ટ કરેલા છે તેથી આ ગાદી હાલ ખાલીજ છે.

ભ. ગુણચંદ્રજીએ સં. ૧૯૧૫થી ૧૯૭૦ સુધીમાં ઘણી પ્રતિકા**એક** કરાવી હતી અને ઘણું ભ્રમણ કરી સારા ધર્મ પ્રચાર કર્યો **હતો.** અને ૧૯૭૪માં સ્વર્ગવાસી થયા હતા.

આ પ્રમાણે સુરતના જુના દકેરાંના આ ઇતિહાસ છે. હાલ આ દકેરામાં સ. ૧૯૩૯ પછી સ. ૧૯૭૯માં રોઠ તારાચંદ નવલચંદ્ર ઝવેરી અને તાસવાળા શેડાના પ્રયાસથી ઘણા સુધારા થયેલ છે.

અંત્રના ચંદ્રપ્રભુના ગભારામાં જે આજિ કાજની મૃતિ છે અને જેનું વર્ણન પૃ. ૧૪ ઉપર છે તેવી આજિ કાની મૃતિ તે ભારતમાં કરો પણ જણાતી નથી. આ મૃતિના એક હાથમાં માળા ને બીજા હાથમાં પીંછી કમંડળ છે અને ઉપર શાંતિનાથની મૃતિ છે ને નીચે આજુ બાળુ ક્ષુલ્લિકા રત્નસ્રી તથા ક્ષુલ્લિકા જિનમતી કાતરેલાં છે અને સં. ૧૫૪૪ના સાલના તેની નીચે લેખ છે, તેથી જણાય છે કે આ આજિ કા બ. વિદ્યાન દીથી દીક્ષિત થયેલા હતા. આ મૃતિના ફાટા પણ અમે અન્યત્ર પ્રકટ કર્યો છે કેમકે એ અલીકિકજ છે. વળી પંચમેરની ધાતુની પ્રતિમા જે જુની છે અને નીચે ૪ મુનીએ કાતરેલાં છે તે ફાટા પણ અન્યત્ર પ્રકટ કર્યો છે. ૧૯૧૧ માલીક ક્રમના કાપક્રિયા

Maiele.

# ગાપીપુરાના થ્રો નરસિંહપુરાના કાષ્ઠાસંઘી. મ'દિરની પ્રતિમાએાનાં લેખા.

- ૧. ચંદ્રપ્રભુ (મૂળ નાયક)—સફેદ પાષાણ, ઊંચી ઇંચ ૧૯ ની લાંછન પણ ઘસાઇ ગયેલું છે તે લેખ પણ કંઇ જણાતા નથી પણ એની પાસેની ખીજી એવી જે પ્રતિમાઓ છે તે ઉપરથી માલમ પડે છે કે આ મૂળ નાયકની પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૫૩૪માં થઇ હોવી જોઇએ.
- ર. શ્રી શાંતિનાથ—સફેદ પાષાણુ ૧૮ ઇંચ હરણુ લાંછના વધુ લેખ વંચાતા નથી. પણ પાછળ સં. ૧૬૭૧ બરાબર વંચાય. છે. વધુ અક્ષરા વંચાતા નથી.
- 3. લાંછન વગરની પ્રતિમા—સં. ૧૫૩૪ વર્ષે વૈશાખ સુદી 3 કાકા સંધે. આગળ લેખ ઘસાઇ ગર્યેલા તૈમજ ચોંઢેલે કોવાંથી વ'ચાતા નથી.
- ૪. અજિતનાથ—ધાતુની ૬ ઇંચ ઉંચી. હાથી ચિન્**હ** સહિત છે.
- ે લેખ—સં. ૧૭૬૧ ના માહા વદી છ શકે સુરત બંદર અંદ્રનાથ ચૈસાલયે શ્રી કાષ્ટા સંધે ભ∘ સુરેન્દ્રકોર્તિ પ્રતિધિતે નર-સિંગપુરા શાંતે કુંકલિપ્ત ગોત્રે સંઘવી ત્રિક્રમ……પ્રશુયતિ.
- દ. રૂપભદેવ—ધાતુની પ્રતિમા ૬ ઈંચ ઊસી. લાંછન નથી: લેખ—સ. ૧૮૫૦ શ્રી કાષ્ટા સાંઘે ભ૦ લક્ષ્મીસેન પ્રતિષ્ઠિત સ. કમરચંદ કમલચંદ પ્રશુમતિ રૂપભદેવ.
  - ક. **રૂપભનાથ**—ધાતુના ઉંચી ૫ ઈંચની, રૂપણ લાંછના

ાસેખ-સ. ૧૭૬૧ વર્ષે માલ વદી ૭ શક કાષ્ટાં સંધે ભગ્ શ્રો સુરેન્દ્રકીત પ્રતિષ્ઠિત નરસિંગપુરા હાતીય કુંભત ગાત્રે દાસી ન્હાલચંદ કિસનજી ભાર્યો કુંવર વદ્દ નિત્ય રૂપભનાય પ્રણુમતિ. હ. પાર્શ્વનાથ ધાતુની—સર્પ ચિન્ક છ ફેબ્રુ સહિત ૫ ઇંચા હત્યી.

લેખ—સ'. ૧૭૪૯ વર્ષે પોષં સુદ ૫ રંતીવારે થી કાષ્ટા સ'લે. ન'દિતટગચ્છે શ્રી. બ. સુરેન્દ્રકીર્તિ પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા દાતીયં રૂશુનર ગાત્રે ૫'. કુ'વરજી કકા બાર્યો તેજ વહુ સુત માણેકજી-મેઘજી હીરજી મેઘજી પ્રશુમતિ શ્રી પાર્યનાથમ્—

C. ચંદ્રપ્રસુ—ધાતુની ગા **ઇ**ચની

લેખ—સં. ૧૬૯૬ જ્યેષ્ઠ સુદી ૧૫ સતી થા. યુ. સ. ભ. શ્રી. રામશૈતિ તત્પદે ભ, શ્રી. પદ્મતંદી **ઉપદેશાત્ હું** અમસેવજી ભાગ મેઘન દે સુ. નાગજી ચન્દ્રપ્ર**સુ પ્રણયતિ**.

૯. ચંદ્રપ્રભુ—ધાતુની જાા ઇચની લાંક્રન ચંદ્ર.

લેખ સં. ૧૬૯૮ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સુદ ૧૦ રવી કાષ્ઠા સાધે નંદીતદે ભ. શ્રી. લક્ષ્મીસેન પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા શાલીય વ્યકરં માત્રે શ્રી સમર'થ ભા. ર'જાદે તથાઃ સુત શા. દેવજી ભાર્યા દેવલદે ચ'ન્દ્રપ્રભ' નિત્ય' પ્રણુમતિ.

૧૦. ચંદ્રપ્રભુ-ધાતુની જાા ઇચની ચંદ્ર ચિન્હ.

લેખ—સં. ૧૭૦૯ વર્ષ કાગુણ વદી ૧૦ કાષ્ટ્રા સંધે નંદી-તટગચ્છે વિદ્યાગણે ભ. ઇંદ્રભૂષણ પ્રતિક્રિત્તમ્ નરસિંહપુરા ગ્રાતીય નાગજ હંસા ગાવાસ સુત ઈંદ્રજી પ્રણયતિ.

**૧૧. નેમિનાથ**—ધાતુની શ'ખ ચિન્હ સા ઇચની.

લેખ-૧૭૬૨ વર્ષ માદા વદી છ શકે કાષ્ટ્રા સધે અ. સુરેન્દ્રકર્રીર્ત પ્રતિષ્ઠિતમ્ શ્રી કિંસન ભાષાં ધરમજી.....

૧૨. શાંતિનાથ—ધાતુની ૪ ઇથની હસ્ય ચિન્હ.

લેખ—સં. ૧૭૬૨ વર્ષ માલ વદી છ શકેથી કાશ સધે ભવ્ થી સુરે દકીર્તિ નરસિ હપુરા શાલીય કાલાલ ચોત્રે થી નેપીદાસછા નિત્ય પ્રભુમતિ, ૧૩. **મુખ્યદેલ અતુની** ૫ ઈંચની.

લેખ માં. ૧૯૦૯ વર્ષે ફાલ્યુણ વદી ૧૦ રવી કાઇ સાંધે નાંદી તટ મચ્છે વિદ્યામણે ભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે ભ૦ લક્ષ્મીસેન ભ૦ ઇન્દ્રભૂષણન પ્રતિક્રિતમ તદામનાયે નરસિંહપુરા ત્રાતીય હાલોલ એાત્રે શા. જીવા તેમા નિત્મે પ્રણમતિ.

૧૪. **પાર્શ્વનાથ અતુની** ૪ાા ઇંચની ૭ ફેચ્યુ સહિત.

લેખ-સ. ૧૬૯૮ વર્ષ જ્યેષ્ઠ સુદ ૧૦ રવી શ્રી કાષ્ટા સંધે જ્યુ શ્રી લક્ષ્યાસેન અતિક્રિત્ય, નરસિંહપુરા દ્યાતીય શા. નાગજ ભાર્યો કાન્હબાઇ સુના સ્તન નિત્ય પ્રશુપ્રતિ.

૧૫. **પાર્જાનાય માતુ** ૪ાા ઇંચની.

લેખ સં. ૧૩૨૦ વૈશાખ સુદ ૧૦ સામ કાઇ સંધે બ૦ શ્રી વિશ્વસોન તત્પર ભ૦ શો વિજ્ઞાભૂષણ પ્રતિષ્ઠિતમ્, નરસિંહપુરા કુરાળ ગોત્રે સં. ભાસ.....પ્રસ્મિતિ.

૧૬. **પાશ્વિનાય—ધાતની** ૯ ફેલ્યુ સહિત ૪ ઇંચની.

**લેખ—સ. ૧**; ૩૩ વર્ષે શ્રાવણ સુરી ૧૩ શની મૂલ સાંધે 'ભ૦ શ્રી ક્ષેત્રકરાત **લહાચારી** સઉલા.

૧૭. પાર્શ્વનાય ખાતુની માંચ ફેસ્યુની ૪ ઇચની.

**લેખ—સં. ૧૭૬૨ વર્ષ મા**ધ વદી ૭ શુક્રે શ્રી કાષ્ટા સ**ંધે** 'શ્રી **સુરેન્દ્રકોતિ' પ્રતિકૃતિય ગા**. રતન પ્રગ્**મ**તિ.

૧૮. **પાર્વાનામ યાતુની** ૫ ફેચુ સહિત જાા દંચની.

**લેખ-શ્રી મૂળ સંવે ચી મ**છી ભૂપણ શિષ્ય શ્રી કલ્યાણુકો તિ.

૧૯. ચાર્ચીઓ ખાતની ભાર ઇંચની રત્નત્રયની કાર્યાત્સર્ગ ત્વીએ પદ્માવતી તથા એ કેઈ છે.

લેખ—સંવત ૧૦૪૦ ભે કાલ્યુન સુકી ર શકે અને ક્રાપ્ય

માં લે નંદીતર ગચ્છે વિદ્યાગણે બદારક શ્રી સમસેનાન્વયે બદારક શ્રી ઇન્દ્રભૂષણ તત્પેરે....... ભૂષણમ તદન્યત્ દેવ.....શ્રી સુરેન્દ્રકોર્તિ વિજય રાજ્યે સૂર્ય પુરે (સુરતમાં) વાસ્તવ્ય નરસિ હપુરા હ્યાતી સ્થુનર મોત્રે પા. શ્રી કુંવર ભાર્યા તેજબાઇ તથા સુત પ્ર. ઉ. પા. માણ્યુક ભાર્યા વીરવ્યાઇ પુત્ર પા. મેઘછ ભાર્યા વાંસાંમ વહુ તયાઃ પુત્ર પા. હિરજી ભાર્યા કેશર વહુ ચતુર પુત્ર પા. વીરદાસ બાર્યા અગર વહુ પા. લાલચ દ ભાર્યા લવી પા. કેશરી સ ઘ. પા. કીકા નિત્ય પ્રણમતિ વ્યદાયારી જીનદારોઃ ઉપદેશાત્.

- ે ૨૦. ગામારસ્વામી—ધાતુના ધર્ફે" લેખ છે પણ ભરાબર ઉકલતા નથી. સવત પણ નથી. પણ કાષ્ટા સધે જેસવાલ જ્ઞાતિ શ્રી સંઘવી કલ્યાણ બાર્યા રાયમત પ્રસન્નકીર્તિ ગુરૂપદેશાત. લખેલ છે.
- ર૧. રત્નત્રય—ધાતુના નવ ઇંચ. લેખ સ. ૧૫૧૯ વર્ષ મહા સુદ ૧૩ શુધે શ્રી કાષ્ટાસ ધે નંદીતટગચ્છે વિદ્યાગણે ભદારક શ્રી સોમકીતિ દેવાત પ્રતિકીતમ ચરણ—નીરસિંહ ગ્રાંતિ તિલણ હોડા ગોત્રે શ્રે. વીરા ભાર્યો ગ્રાસી, સુતર ગણપતિ પ. કા. દેવદાસ ગણપતિ ભાર્યો. ગદિપકા ભા. ગાંગી પુત્ર બે શાલીંગરતન તથા દેવદાસ ભાર્યો દેવલાદે શ્રે. પંકાદેવ દેવદાસ શ્રી રત્નત્રયમ્ નિત્યમ્ પ્રભુમતુ શુભમ્ ભવમ્.
- રર. રતનત્રય—ધાતુના ૮" સં. ૧૫૧૯ વર્ષ મહા સુદી ૧૩ સુધે શ્રી કાષ્ટાસંથે નંદીતટગ≃છે વિદ્યાગણું બદારક શ્રી બીમસેન તત્પદે ભ૦ શ્રી. સામકીતિ પ્રિક્રીતમ ચરણુ નરસિંગ દ્યાતિ નામર ગોત્રે મહમ શીખર બાર્યા નાગસુ પુત્ર તેજા બાર્યા લીલી વરજા તેજા વરજા સર્વાય દેવદાસ બાર્યા લાડકી દેવદાસ બાર્યા દેવલદે સવ'્યુ પુત્ર અમીષલા તેજા વરજા સર્વાય દેવદાસ એતે બાતર શ્રી રતત્ત્રય બિજમ નિત્યમ પ્રણુમ'તિ.
- ર3. રત્નવ્રય—ચાવીસી ધાતુની ઇંચ ૧૨ નીચે પદ્માલતી દેવ દેવી ઇંદ ઇંદ્રાણી વગેરે છે.

**લેખ**—સ'વત ૧૫૨૭ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧૨ શકે શ્રી કાષ્ટાસ'¥ વાગડગચ્છે બદારક શ્રી નરે દ્રશીતિ દેવા ભાગ તત્તપદેપ્રતાપકિતિ દેવા થા રત્નત્રય પ્રતિમા અલ'કન ચતુરવિ'શતિ જિનપટુ: પ્રતિષ્કીતઃ શ્રી. ધાવા વૈનાકલ વાસ્તવ્ય શ્રી હંમડ ગ્રાતિ સંઘવી ભ્રપાલ ભાર્યા બાઇ મની મત સંઘવી હાલા આર્યો બાઈ વિજલદે દ્વિતીયા ભાર્યો બાઇ પ્રિમલદે સતા ખાના ભાર્યા બાઇ આસલદે ભાત ભાના. ભાર્યા બાઇ ગુરદે ભાત ભૂમ ચ ભાર્યા ભરમાદે પુના સુ તેમાં ખાના સુ રાણાં.

૨૪. **પદ્મમભુનાથ**—ઉંચાઇ ઈંચ ૧૧ા સફેદ પાષાથ કમળતુ ચિન્હ. સ. ૧૬૭૧ પાષ વદી ૧ ને ગરેલ શ્રી કાષ્ટ્રા સંધી ભગ શ્રી ભૂષણ......નૃસિંહપુરા દ્યાતિ.....સત......( આગળ: ખરાપ્યર વ'ચાતું નથી.

૨૫. શ્રી ૩૫ભદેવ—બળદનું ચિન્હ કાળા પાષાણ, ૯ ઇંચ ઉંચાઇ સં. ૧૮૫૫ પાષ વક ૯ તે.....

રક. શ્રી **૩૫ભદેવ**— બળદનું ચિત્ક કાળા પાષાણ ઉંચાઇ ૧૦ ઇંચ સ. ૧૪૫૩ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૨.....(આગળ: વ'ચાત' નથી)

ર૭. કાળા પાષાણની પ્રતિમા–સં. ૧૬૪૨ ઉ'ચાઇ ૬ ઈંચ **લાં**ચ્છન વંચાતું નથી. લેખ પણ ઘસાઇ ગયા છે.

૨૮. સફેદ પાષાણની પ્રતિમા~ઉચાઇ ૮ાા ઈચ સ∴૧૫૩૨ વર્ષે વૈશાખ નૃસિંહપુરા શાતિએ.....લેખ વંચાતા નથી.

ર૯. શ્રી નેમીનાથ—કાળા પાષાણના ચિન્હ શંખ સહિત ઉચાઇ ધા ઈંચ સં. ૧૧૧૭ ફાલ્યુણ માસે (લેખ વંચાતા નથી.)

૩૦. સકેદ પાષાણ ચન્દ્રપ્રભુ-ભ૦ ચિન્હ ચંદ્રનું. લેખ વંચાતા નુંથી. હ્યું ક્.....

3૧. કાળા પાષાચુની ઇંચ ૬ સં. ૧૬૮૨ ક્ષેખ વ'ચાતા નથી.

- \* · કર. કાળા પાષાસની મૃતિ-ઉચાઇ ૬ ઇંચ સં. ૧૭૫૬ લેખ. વ'ચાતા નથી.
- ૩૩. કાળા પાષાણ પ્રતિમા-ઉચાધ પ ઇચ સં. ૧૬૪૭ લેખ सेमक थिन्द के हे हेपातं नथी.
- ૩૪. કાળા પાષાજાની પ્રતિમા ઉંચાઇ જાા ઈંચ લેખ તેમજ-ચિન્હ ધસાઇ ગયું છે.
- ૩૫. **શ્રી મૃનિસંવ્રતનાથ**—કાચળાનું ચિન્દ્ર સફેદ પાષાછ ઊંચાઇ ૧૦ ઇંચ સં. ૧૫૩૩ વર્ષે કાલગ્રહા સફી સાતમ સુધે ભ૦ શ્રી.....નુસિ'હપરા શાતિએ.....લેખ વ'ચાતા નથી.
- 3<del>ર.—ધાત</del>ની ચાવીસી ઉંચાઇ ઈંચ ૫ સ<sup>\*</sup>. ૧૭૫૭ ફાલ્મુણ **સદી ૧૩ નરસિંહપરા ગ્રાતિ.....સરેન્દ્રકોર્તિ** પ્રતિષ્ઠિતમ......

**લેખ** વ'ચાતા નથી.

- 3.9.—ધાવની હીં પ્રતિમા વચ્ચે પાર્શ્વનાથ અને આજળાજ પદ્માવતી ઉંગાઇ પાઈચ સં. ૧૬૩૦ લપે વેત્ર વદી પા રવઉ શ્રી મુલ સ'ધે ભ૦ જ્ઞાનભૂષણ ભ૦ પ્રભાચ'દ્રોપદેશાત રત્નભૂષણ પ્રણમતિ.
- **ુ૮.**—ધાતુની ચાેવીસી–ઉ`ચાઇ ૪ ઇંચ સ'. ૧૭૪૯ વર્ષે<sup>€</sup>ે વૈશાખ સદી ૧૧ કાષ્ટા સ'ધે બ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે બ૦ ઇન્દ્રભૂષણ તતપટ્ટે ભ૦ શ્રી સુરેન્દ્રકીર્તિંભઃ પ્રતિષ્ટિતે. સૂર્યપુરે કસુમલાલ શ્રોત્રે શા. ગાેકળ ત્રિકમ ભાર્યા આનંદ વહુ સત સુરચંદ ભાર્યા રાજકુંવર ઇત્યાદિ સપરિવાર ચતુરવિ શતિકા નિત્ય પ્રથમતિ.
- · **૩૯.**---ધાતની ચાવીસી ૩ ઇચ લેખ નથી.
- ૪૦.—શ્રી પાર્શ્વનાથ આજુબાજુ બે ઇન્દ્રી પાંચ કેએ કે ચાઇ આ ઇંગ સં. ૧૬૮૧ વર્ષે કાસ્ત્રાણ સુદી ૧૦ સ્વલ્લ ભાગ અંક્રકોતિ<sup>થ</sup>ે પ્ર૦ નરસિ'હપુરા દ્યાતિ ગાંધી વરજીરા ભાર્યો સાખી સુ. જીવરાજ મુશ્યમતિ.

**૪૧.**—૫'ચપરમેષ્ટી ધાતુના ૭ ઇચ ઉંચા ઇંદ્ર ઇદ્રાસ્ટ્રી. ચિન્હ વાધ સહિત.

લેખ—સં. ૧૫૩૧ વર્ષે વૈશાખ વદી ૮ શુકે શ્રી કાષ્ઠા સંધે નંદીતટગચ્છે ભવ્ શ્રી. સોમકીતિ શિષ્ય આચાર્ય શ્રી વીરસેન યુકતૈઃ પ્રતિષ્ઠિતમ્ નારાસિંહ દ્યાતીય ષડનહર ગાત્રે શ્રી નાશસ્યું આ નામલદે પુત્ર ત્રણ હરપાળ લહીરાયાપદ શ્રેષ્ટી નારસ્યું શ્રેયાસદેવ. .નિત્ય પ્રસ્મતિ ગમિરિવ.

**૪૨. વિમલનાથ**—ધાતુની સુવર ચિન્હ ઉંચી ૫ ઇંચની.

લેખ- સં. ૧૭૬૨ ના માહા વદી હ શકે કાષ્ટા સંધે **લ.** શ્રી સુરેંદ્રકીતિ પ્રતિષ્ઠિત્તમ્ નરસિંહપુરા શાતીય સંઘવી સુદર હીરજી પુત્ર હરિતસમા પુત્રી ચાંપા અમરચંદ ગાેકળની ઘણીઆણી પુષ્પુરા.

૪૩. **પાર્શ્વનાથ**—ધાતુની ફેણ ૯ સહિત આળુળાળુ **પદ્મા**વતી **કે**વી હશે પણ એક બાજુ છે તે એક બાજુ નથી બે સર્પ ચિન્હ સ**હિત**.

લેખ—સં. ૧૬૩૮ વર્ષે માઘ વદી ૨ શુક્રે શ્રી વાગડ ગચ્છે ભ બ શ્રી પ્રતાપકર્તિ તદામ્નાયે બધેરવાળ ત્રાતીય નાટલ ગાત્રે સં. પૂંજા સુત અધાઇ નિસ પ્રશુમતિ શ્રી કાષ્ઠા સંધે નંદીતટ ગચ્છે...

૪૪. **નેમિનાથ**—ધાતુના ૬ ઇંચ ઉંચા શંખ ચિન્દ્ર.

લેખ—સં. ૧૫૧૩ વર્ષ વૈશાખ સુદી ૧૦ શુધે શ્રી યુલ સાંધે શ્રી પદ્મનં દી વંશે આચાર્ય શ્રી વિદ્યાન દી ગુરાપદેશાત હુંબક શાલીય શ્રેષ્કી વેલા ભામીનુ પુત્ર શાંડ ભાગ માંજીન્દ્રિય ભાતા ભાડ તેમિનાથસ્ય નિત્ય પ્રણમતિ.

૪૫. **પાર્શ્વનાથ** ૯ ફેશ્ સહિત ધાતુ બે બાળુ દેવ દેવી વેલ્યુ સહિત ઉ'ચી ઇંચ કે.

લેખ-સ. ૧૬૨૯ વર્ષે કાલ્યુણ સુદી ૧૦ ભાગે ગાંધી ગામ

પના જાબા હીરા ત્રય પુત્રાઃ નિમા રતના ઇતિ તેન લા૦ લયસાઇ-ત્યાઃ પત્ર ઓહુ સેવ' ભ૦ શ્રી વિદ્યાભૂષણ પ્રતિષ્ઠિતમ

૪૮, પાશ્વિનાથ-ધાતના ૭ કેશ સહિત ઓળુબાજ પશ ક્રેવ દેવી કેષ્ણ સહિત છે. ઉચી ઈચ ૪ાા ની.

લેખ-સ. ૧૬૯૮ વર્ષ જ્યેષ્ટ સદી ૧૦ રવી કાષ્ટ્રા સ**ધે** ને દી તટ ગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેનેન ચિંતામણી સર્તિ પ્રતિષ્કિતમ, નરસિંહપરા ગાતીય હસ્સોર ગાત્રે સા તલસી ભાર્યાં લીલા તયા: સત સા વીરજી ભાર્યા વીરાદે નિત્ય' પ્રણમતિ.

૪૭. **પાર્શ્વભાશ**—ધાત ૭ કેપ્સ સહિત એ બાજા દેવ દેવી: જે સહિત. ઉંચી ઇંચ ૪

**લેખ મ**ં. ૧૬૨૭ વર્ષે માઘ સ**ી ૬ રવી મળ સાંઘે ભ**ું 🖏 જ્ઞાનભ્રષણ તત્પદે ભ૦ શ્રી પ્રભાગ કો પદેશાત સિંહપુરા ગ્રાતીય: **સ**. શ્રી કાનજ **લા**ં સાલલના.....બાં સવઇ પ્રણમતિ.

૪૮. **રત્નજ્ઞય ધાતુની**—311 ઇંચની.

**લેખ**—સં. ૧૫૪૭ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૩ સોગે શ્રી કાબ્ઠા સંચે<u>!</u> वि० श्री । विभवसीन नारसिंह ग्रातीय भड़महर गात्रे श्रेण अल ભાગ હીરા પુત્ર માેજી ચોપા ખલી એતેન શ્રી રત્નત્રય બિ'બમ કારાપિતમ.

૪૯. પાધ્વ<sup>િ</sup>નાથ-ધાતની ૭ કેચ સહિત ઉંચી દીંચ કા

**લેખ**—સં. ૧૫૧૯ વર્ષ માઘ સદી ૧૩ શ્રી કાષ્ટ્રા સાંઘે ભારુ શ્રી સામકીર્તિ ગુરાપદેશાત સં. રતના બાર્યા ગાગાત......નિત્યમુ **પ્ર**ણમતિ.

પ૦. **પાર્શ્વનાથ**—ધાતના ૭ કેસ સદિત ઉંચી ઈંચ ૫ ની **લેખ**—સ. ૧૬૧૩ વર્ષે માહા સુદી ૧૧ શ્રી મુલ સર્થે અ૦ થી શભગદ્રોપદેશાત લું વાગડિયા સા. સજવાળા ભારુ પ્રી**સલદે** क्रोते नभन्ति

પ૧. **ચંદ્રપ્રભુ**—ધાતુની ચંદ્ર ચિન્હ સહિત ઉંચી ઇંચ ૪ ની લેખ—સં. ૧૬૮૧ વર્ષે કા. સુદ ૧૦.

પર. **શાંતિનાથ**—ધાતુના ઉંચી ઈંચ ૪ ની

લેખ—સં. ૧૬૯૮ વર્ષ જયેષ્ઠ સુદી ૧૦ રવી કાષ્ઠા સંધે ભ૦ લક્ષ્મીસેન પ્રતિષ્ઠિતા. નરસિંહપુરા ન્રાતીય શા. કાનજી ભાગ માણેકસુત સાજીવા શાંતિનાશ્રમ્ પ્રણુમતિ.

પ૩. **પા'વિનાથ**—ધાતુના ૭ ફેહ્યુ સહિત નૌચે બે વાઘ કાતરેલા · છે. ઉંચા ઈચ ૪ ની છે.

લેખ—સં. ૧૫૩૩ વર્ષ કા. સુદ ૭ છુધવાર કાષ્ઠા સંધે ભ બ શ્રી સોમકીર્તિ ભ બ્રી વીરસેન…..નારસીંગ ગ્રાંતિ કંકુલં ગોત્રે શ્રેષ્ઠિ નાપા ભાર્યા દાભી પુત્ર પદપા માડન લાડન જિનદાસ તામપા–પ્રણમતિ.

પ૪. નિમિનાથ—કમળનું ચિન્હ ઉંચી ઇંચ ૪ સં. ૧૬૩૬ વર્ષ શ્રી કાષ્ટા સંધે શ્રી વિશ્વસેન તત્પટે ભ૦ વિશ્વભૂષેણુ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ભાઇ શ્રી કલ્યાણુમતિ તયા: ચ૦ વ૦ પ્રણુમતિ.

પપ, **અરનાથ**—૧૬૯૮ વર્ષે જેષ્ઠ સુરી પ.....('ક'ઇ', વ્ય'ચાતુ' નથી)

પર શ્રી પાર્શ્વનાથ ધાતુના નીચે એ વાઘ ચીતરેલા છે. હ ચા ૩ ઇંચ શ્રી મૂલસ ઘે લાગ શ્રો ભવનકોર્તિ તત્પદે ભાગ શ્રી. શ્રીનેભૂષણ હું. દો. રાજા.

્રિક્ટલ વર્ષે કાષ્ટ્રા સાથે ભા ચંદ્રકિતિ ભાગ શ્રી......

પૂડ. શ્રી પદ્માં સન ધાતની પ્રતિમાં ચિન્દ નથી. ઉ. 8 ઇચ માં, ૧૬૮૧ વર્ષે કાલ્યુંબુ સુદી, ૧૨.....તુરસિંદ્વપરા સાતિએ...... પ્રાથમિતિ પદ. **શી પાર્શનાથ—**સાત ફેચ્યુ સ**હિ**ત ૩ ઇંચ.

**લેખ—સં. ૧૫૯૯** વર્ષે ......(વ'ચાતું નથી)

- ૬૦. શ્રી વાસુપૂજ્ય—પાડાનું ચિન્હ ઉંચાઇ ૩ ઇચ સ: ૧૫૯૯ વર્ષ કાષ્ટા સ'ઘે ભટેપુરા (મેવાડા) દ્યાતિ પારાસુર ગાત્રે શ્રેષ્ઠિ ગાવાત ભાષી……પાચા ભાષી ન'દાદસને ભ૦ શ્રી વૈશ્વસેન.
- ક૧. ધાતુની પ્રતિમા ૩ ઇંચ ચિન્હ નથી, ૧ક૮૧ વર્ષ⁵...... આર્યો હરભાઇ.
- ધાતુની પ્રતિમા ૩ ઇંચ પદ્માસન, શ્રી. અન'તનાથ સ⁺.
  ૧૭૫૦......
- ૧૩. પદ્માવતી ધાતુના—ઉંચા ઇંચ ૭ ચાર હાથ ને હાથામાં શ'ખ ચક્ર વગેરે ને મરઘાના ચિન્હ સહિત.
- લેખ—સં. ૧૭૬૨ ના મહા વદી ૭ શુક્રે શ્રી. કાષ્ટ્રા સાંધે નંદાતટગચ્છે વિદ્યાગણે લ૦ શ્રી. રામસેન્યાદિ તદનુક્રમેણ લ૦ શ્રી. દાંદ્રભૂષણ તત્પટે લ૦ શ્રી. સુરેંદ્રકોર્તિ પ્રતિષ્ઠિતમ નરસીંહપુરા શાંતે કાસલુ ગાત્રે શ્રી. કુંવર રહિયા તસ બાર્યા ખમરવહ તસ્ય પુત્ર શ્રો. સાણેક્રચંદ કુંવર તસ બાર્યા સણમિ વદ્દ તસ્ય સુત નાહાનચંદ કુંવર એતેપાં......
- ૧૪. ક્ષેત્રપાળ—ધાતુના ઉંચા ઇંચ ૭ ચાંરે ઢાથમાં શસ્ત્ર સહિત.
- લેખ સં. ૧૬૩૬ વર્ષ વશાખ સુદી ૫ ગુરી શ્રી. કાષ્ટ્રા સંધે નંદીતટગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી. વિશ્વસેન તત્પટે ભ૦ શ્રીદ વિદ્યાભૂષણ પ્રતિવિદ્તમ, ભદ પુરા (મેવાડા) ગ્રાતીય વછ ગાતે શ્રી જીવા ભાયી મરઘ સસં કડ્યા ભાયી ગ્રાતાદે સતર શ્રી. પોપટ શ્રી. વજાચ્ય જોવારા ક્ષેત્રપાલ પ્રશુમતિ.

*ઃ્રક્પ. ક્ષેત્રપાળ---ધા*તુનાં ®'ચાઇુક્" <u>, સાર</u>્હાથમાં<sub>ં</sub> **શક્ય** સહિત. લેખ સંવત ૧૭૪૪ પાષ સુર ૫ ગુરૂ શ્રી. કાષ્ટા સંધે બદારક શ્રી. સુરે દ્રકીતિ ના પ્રતિષ્કીતમ્ શ્રી નરસિંહપુરા દાસી ધીર ધીર ભાર્મા ધનમલ પુત્ર ભાણા પુત્રી ભાણે નિત્યમ્ પ્રણમતિ.

#### કુક. **પદ્માવતી**—ધાતુના કુ"

લેખ-૧૬૭૮ વર્ષ જેઠ સુડી ૧૦ વા. રહી શ્રી. કાષ્ટ્રા સાંધે. ભાગ રામસેનાન્વયે શ્રી. રાજકીર્તિ તતપટે ભાગ શ્રી. લદ્ધ્યસિન પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા હતી ખડગ ગોત્રે. શા. હરજી ભાવક સોમાઇ તથા સુત સંઘવી શ્રો. કઠુવા નિત્ય પ્રણમતિ.

#### ६७. ५झावती—६"

**લેખ**—લેખ નયી પણ ઘણી પ્રાચીન મૃતિ છે જે ઘસાછ અમેલા છે.

#### ક**૯. પદ્માવતી**—ધાતુના પ"ં

લેખ-૧૫૮૬ વર્ષે મહા સુરી ૭ ના ભુધે શ્રી. મૂળ સાધે ક્રાતિ પ્ર. શાતિય રણ તહુ શા. મેધરાજ સુત દરમસિંહ નિત્ય પ્રભુમતિ

#### ૭૦. પંજાવતી—ધાતુના પ"

ભેખ-સ. ૧૭૬૨ નાં મહા વદ ૭ શુક્રે શ્રી. કાષ્ટ્રા સ.ધ્રે ૧૦ થી. સુરેદ્રકોતિ પ્રતિષ્કીતમ્ નરસિંહપુરા ગ્રાંતિ ક'કુસોલ મામ સંધ્યી સુંદરકાય હિરજ તથા સંધ્યી ત્રીકમજ હિરજ નિત્મમ પ્રથમિતિ.

- ા પદ્માવતી ધાતુના ક ક્રિક સાં. ૧૬૬ વર્ષ કાષ્ટ્રા સાથે. નાંદી તટ ગચ્છે નરસિંહપુરા સાતિ સાંધવી કનડાં નિતસ સાયો…
  - ૭૨. પદ્માવતી 3' ધા**તુ. લેખ નવી. પ્રાચી**ન છે.
  - ૭૩. પદ્માવતી કા **ઈચ ધાતુ. લેખ નથી પ્રાચી**ન છે.
- ૭૪. પારસનાથ ૩' લાં**ળી નેટકવાલા ધાતુના શ્રી ચિંતામણી**! પારસનાથ

હયા. ચંદ્રપ્રભુ—સફેદ **પાયાલ ચંદ્રતું. ચિદ્ધ ૧૨ ઈચ.** લેખ—૧૬૧૫ વર્ષ**ે મહા સુદી ૧૬ ભુધે પ્ર**તિષ્ઠિતમ્.

૭૬. પારસનાથ (ધા**તના) ૧૮ ઈચ ૯ ફેબ્રુ** સહિત. નીચે. પદ્માવતી ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી **હાથી વાધ વગેરે છે.** 

લેખ—સંવત ૧૫૬૩ વર્ષ વૈજ્ઞાખ સુરી દ સોમે શ્રી કાશ. સંધે નંદાતટ ગમ્છે વિજ્ઞામણે ભાગમાં વિશ્વાળસને તત્પહે ભાગ શ્રો વિજ્ઞાળકી તેં પ્રતિષ્ઠિતમાં ચરસ્ય દુમક શાંતિ મંખેશ્વર ત્રાત્રે કા માળા. ભાગ વમકુ પુત્ર ૪ કા માળા કા તેળ કા બીજ કા ગોવા કા માળા ભાગો લક્ષ્મી પુત્ર અહદેવ ભાગો દેમીદી દીક્ષા સમાર ભયે. શ્રેયાશ મુ આતમ પુર્યાર્થય શ્રી પારસનાય બિમ્બમ કારાપિતમું નિત્યમ પ્રસ્તાન ભાગ શ્રી વિશ્વસનેન પ્રતિષ્ઠીતમ.

૭૭. અનં તનાથ સાકુડી લાંછન સફેદ પાષાણ ઉંચી ૧૬. ચિન્હ. ઘસાઇ ગયેલું છે. સં. ૧૬૭૧ મેળ વર્દી ૧ ગુરૂ શ્રી કાશા સર્થે. નંદીતટ ગચ્છે વિદ્યાગણે રામસેનાન્યને નવ આપ્નાયે ભ૦ શ્રી વિદ્યા-ભૂષણ, તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી ભૂપણ પ્રતિહોત્ય, નરિયંદપુરા હાતિએ. ભાઇ યંજાઇ શ્રી અનન્તનાથ જિમ્જાય નિત્યય પ્રસ્તુર્ગતિ.

૭૮. ધાતુની કાયાતા**ર્થ પ્રતિયા દેવી ૧૩૫ ઇંચ. જમણી** ભાજુએ એક દેવી **હાયમાં કપડા મહીત ઉભી છે.** લખાણ તથા. ચિન્હ નથી. **ખ:. આ**દિનાથ—ધાતુની પ્રતિમા કાપોત્સગ° ઉચી ૧૫ ઇંચ વ્લાંચ્છન નથી.

લેખ—સ. ૧૬૭૧ વર્ષે પોષ વદી ૧ ગુરૂ શ્રી કાછા સાથે નાંદીતટ ગચ્છે વિદ્યાગણે શ્રી રામસેનાન્વયે ભગ શ્રી વિશ્વસેન તત્પટે અગ શ્રી વિદ્યાભુષણ, તત્પટે ભગ શ્રી શ્રીભૂષણ પ્રતિષ્ઠીતમા, નરસિંહ-પુરા ત્રાતિએ શાગ રૂવા ભાર્યો કેઇ પુત્ર લખુવા ભગ શ્રી વિદ્યાભૂષણ નત્પટે શિષ્ય શ્રદ્ધાચારી શ્રદ્ધીસાગર આશ્રિતમ શ્રી આદિનાથ લિખ્યમ પ્રસ્મૃતિ.

૮૦. **યાયાચ્યુની** સફેદ પ્રતિમા—ત્યળકનું ચિન્હ ઉચી ૨૧ ઇંચ લેખ—સ. ૧૬૭૧ વર્ષ પોષ વકી ૧ વાર ગુરૂ વગેરે ઉપરના લેખ છે. (ત. હૃદ પ્રમાણે)

૮૧—અનન્તનાથ—૧૬ ઈચ પાષાણ, સાહુડીનું ચિન્હ.

<mark>લેખ—તદ્દન ઘસા</mark>ષ્ઠ ગયેલાે છે. નરસિંહપુરા ત્રાતિ વ'ચાય <mark>છે.</mark>

૮૨. **પારસનાથ—સપ<sup>ર</sup>નું ચિન્હ સાત ફે**લ્યુ સહીત ૧૩ા ઇંચ સં. ૧૫૯૬ વર્ષ<sup>ર</sup>. બાકી લેખ ઘસાઇ ગયેલા છે.

૮૩. નંદીશ્વરના ચામૂખ બાવન પ્રતિમા—ધાતુના ઇંચ ૧૨. જીપર ચારે બાજા હાથી છ તથા નીચે દેવ દેવી ઇન્દ્રાણિ સિંહ વગેરે ચિત્ર છે.

લેખ—સં. ૧૦૩૩ માઘ વદી ર શુકરે શ્રી કાષ્ટા સંધે નંદીતટ ગમ્છે વિશ્વાસને ભાગ શ્રી રામસેનાન્વયે તદતુકમેણું ભાગ શ્રી ઇન્દ્ર-ભૂષણ પ્રતિષ્ઠિતમાં શ્રી અમદાવાદ નગરે હુમડ ગ્રાંતિએ વૃદ્ધ શાખાયામ (વીસા હુમડ) વિશ્વસર ગોત્રે સંધ શ્રી/માંગજી ભાગી મંગાદે સત સંઘવી ઇન્દ્રજ સૌથી કાડમદે તમા: સત તિવા ભાગી એતે.....અમરચંદ બંદીચર પ્રશ્વમતિ.

#### ૮૪. ચોવીસી ધાતુની—૧૧ ઇચ.

મેખ સં. ૧૫૦૩ વર્ષે માધ સુદ્રી ૧૩ રવી અદિક દ્વાદા તમરે વાસ્તભા શ્રી મૂળ સહી વિદ્યાન'દી ગુર ઉપદેશાત—હુમડ ગ્રાતિ શ્રેષ્ક્રી પૈરાભા, દેવલા પુત્રી કુટા, ભાર્યો માકુ, પુત્ર દેવલાસ રામલસ, વૈતાપાતા મેકસ ભાર્યો માકુ નિમિત શ્રી શાન્તિનાથ પ્રતિમા પ્રતિષ્દિતા કાસપિતા

૮૫. ચાવીસી પાતુની ૧૧ ઈચ ઉપર નીચે ઘણુંજ ચિત્રકામ દેવ દેવી છે.

લેખ—સ. ૧૬૭૧ વર્ષ પેષ્ય વદી ૧ ગુરૂ શ્રી કાષ્ઠા સંધી નંદીતટ ગચ્છે વિદ્યાસં ભાગ શ્રી રાયસેનાન્વયે તદ આમ્નાયે ભાગ શ્રી વિદ્યાસ્થણ તત્પટ્ટે ભા શ્રી સ્થામના તત્પટે ભા શ્રી વિદ્યાસ્થણ તત્પટે ભા શ્રી સ્થામના પાત કર્યા છે પ્રતિષ્ઠિતમાં નરસિંહપુરા ત્રાતિયે નાગર ગાંત્રે મહાસોતા ભાર્યા બાધ મંગળદે તથા: પુત્ર ત્રયા તેષાંમ પ્રથમ પુત્ર સંઘવી પૂજા, ભાર્યા દિતીય પુત્ર કલ્યાણ દે પુત્ર સંઘવી નરસીયા ભાર્યા ભાષ્ઠ નાર્યમાં પુત્ર તૃતિય પુત્ર સંઘવી વર ભાર્યા બાધ વીરાદે સહિતા સમસ્ત કૂર્યું વર્ગ સપરીવારી શ્રી સંભવનાય બિલ્મન તથા ચતું વિશ્વતિ દા વિદ્યાસાન નિત્યમ પ્રણમતિ શુભં ભવત જયસત શ્રી સરત કૃતિ.

૮૬. ધાતુની પ્રતિમા ૧૨ ઇંચ ચાવીસી આગળ એ તથા ચરણપાદુકા તથા ઘણુંજ કાતરકામ છે. સં. ૧૫૩૧ વર્ષે વેશાપા વડી ૮ શુકરે શ્રી કાષ્ઠા સંધે ન'દીતઢ ગચ્છે વિદ્યાયણે ભ∘ મો સામસેન તતપટે ભ૦ શ્રી સામકીર્તિ શિષ્ય શ્રી આચાર્ય વીરસેત ભ૮પુરા (મેવાડા) દ્યાતિએ શ્રેષ્ઠી વામા ભાર્યા રાજી પુત્ર દા માધ્યા ભાર્યા માણિકદે પુત્ર ૩ મેઘા, મેતા, ભાજા, મેઘા ભાર્યા સ્થા એમાઇઆબિ: શ્રી અજીતનાથ ત્રિમ્બમ નિત્યમ પ્રશામતિ.

૮७. ચાવીસી ધાલુની ૧૦ ઇંચ.

લેખ—જાસીઆજી ચાવીસી પ્રણુમતિ. એના ઉપર વધુ **લેખા** નથી. પ્રાચીન છે.

૮૮. ચોવીસો ધાતુની ૧૦ ઇચ.

લેખ—સં. ૧૫૩૧ વર્ષ વૈશાખ વદ ૮ શુકરે શ્રી કાષ્ઠા સધી નંદીતા ગચ્છે વિદ્યાગણે શ્રી સામસેન તત્પારે બાબ શ્રી સામકીતિ બિ: શિષ્ય શ્રી વિરાયુકતેઃ પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહ દ્યાતીય કુંકુલાલ ગાત્રે શ્રેષ્ઠિ શ્રી આંઝણ ભાર્યા સ્યાણી પુત્ર ૪ શ્રેષ્ઠી વાધા ભાર્યો હરસુ સુત ૨ ધરમસિંહ નરસિંહ ધરમસિંહ ભાર્યો ઘરમાદે નરસિંહ. ભાર્યા કરમાદે શ્રેષ્ઠી વાધનીયઃ શ્રી ચંદ્રપ્રભ્ર બિમ્બ નિસમ્ પ્રશ્નમતિ.

૮૯. ચાવીસી ૧૧ ઇચ ધાતુની.

લેખ—૧૫૩૧ વર્ષ માધ વડી ૮ સામે શ્રી કાષ્ટ્રા સધા નંદીતટ ગચ્છે વિદ્યાગણું ભ૦ શ્રી સામકીતિ શિષ્ય આચાર શ્રી વીરસેન યુકતાઃ પ્રતિષ્ઠિતમાં, હું ખડ ત્રાતિ ખેરૂન્તુ ગાત્રે શ્રી ભાષાળા ભાષા વિની સત ૪ શ્રીમલ હાલા પાષણ શ્રેષ્ઠી રામ ભાષા માજી સુત ૫. વરજી, ગણપતિ, હરપતિ, શ્રીપતિ, જીવા. વરજીનાકુ સુત ક્રીકા શ્રેકી શાભા ભાષા શ્રી શ્રેયાંસ યુક્ત ચતુવિ શતિ પ્રતિષ્ટિતા.

૯૦, ચરણપાદુકા—આદિનાથ પાદુકા છે. સં. ૧૭૬૨ ના મહા વદી હ શુકરે શ્રી કાષ્ટા સંધે નરસિંહપુરા ગ્રાતે કકુંલાલ ગાત્રે સંધવી. સુંદરદાસ હિરજીના ત્રિકમજી હિરજી નિત્યમ્ પ્રણમતિ.

હવ. ચરણ પાદુકા—રર્ફ ×રર્ફ " ભદારક શ્રી વાદીભૂષણ પાદુકા. શ્રેષ્ઠી શા. હાવજી નમતિ. ચરણ ધસાઇ ગયા છે સ'વત નથી અતે! સારે બાજુ અભિષેક પાસ્ત્રી જવાના માર્ગ છે.

**૯ર. કળીકુંડ યંત્ર** તાંબાનું ગાળ ૬ ઇંચનું.

સ. ૧૧૩ થી મળસંથે ભાગ શ્રી વીરચંદ તત્પટ્ટે ભાગ ગાનભૂષણ તેના ભાગ ભાનુચંદ્રીપદેશાત સિંહપુરા ગાતીય સં. નાથા ભારતાર વગેર ૯૩. સોલહકારણ યંત્ર તાંબાનું દા ઇંચ સ. ૧૭૧૩ શ્રી મૂળસાંથે અ૦ મૂળસાંથે મહિચન્દ્રોપદેશાત્ સિંહપુરા સંઘવી શીમજ જયવનતા તત્ પુત્રી વ ધર્માં પ્રણ્મતિ જિનમૃ

૯૪. સાલહકારણ યન્ત્ર ગાળ સાત ઈંચતું સં. ૧૭૧૩ ફાલ્યુલ્યું વદી એકમ ગુરવ શ્રી મૂળસાંધે વ્યક્ષમી ગચ્છે વત્સ ગણે ભ૦ શ્રી પ્રભાચન્દ્ર તત્પદે ભ૦ શ્રી વાદિચન્દ્ર તત્પદે શ્રી મહિચન્દ્ર પ્રતિષ્ઠિતમ્. શ્રી સિંહપુરા ગ્રાતિય સંઘવી શ્રી ભીમજી ભા• સં. સહેલદે તતપુત્રા સં. વી શ્રી ભાદ્ર સં. અભયજીત ભગીની રાજળાઇ કણુકારી તયા સોડસકારણ યન્ત્રમ.

હપ. તાંત્રાનું યંત્ર ગાળ સાત ઇંચ ૧૨ કાકાનું સમિશિ મહા-ત્રત યંત્ર કાઇ સંધે શ્રી વિશ્વસેન તત્પદે લગ્ શ્રી વિજયકીતિ ત• ભગ વિદ્યાભૂષણ ઉપદેશાત્ નરસિંહપુર બાઇલાલૂ નિત્યમ્ પ્રશુમતિ.

૯૬. તાંત્રાનું યન્ત્ર ગાળ સાત ઈંચ ૧૨ કાઠાનું મહાવૃતિ યંત્ર સં. ૧૫૩૧ વર્ષે વૈશાખ વદી આઠેય શુક્રે કાષ્ટા સંધે નંદિતઢ ગચ્છે વિદ્યાર્થણ ભ૦ શ્રી બીમસેન તત્પદ્દે દ્યાનુકીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ગાણ ચારિત્ર મર્યાતા યશાવદ્ય નામ વર્ષનમ્ આનંદ સાદે યન્દ્રાત પ્રવિત્ર પર્માર્થાહા.

૯૭. તાંત્રાનું યનત્ર ગાળ સાત ઈંચ કલિકુષ્ડ યંત્ર **લેખ** તત્કન ઘસાઇ ગયા છે વચમાં એક પાઈ જેટલું કા**લ્યું** છે.

૯૮. તાંબાનું કલિકુષ્ડ યંત્ર આડ કારાનું યંત્ર ૬ ઈંચ **મેહા** સ. ૧૬૬૫ માઘ વડી ૧૦ સોમ શ્રી કાઇ સ.ધે નંદિ તત્પદ્વે વિદ્યા મણે લાગ શ્રી રામસેનાન્વયે લાગ શ્રી વિદ્યાભૂષણ તત્પદ્વે નરસિંહ-પુરા શાલીય રજાતસાલ ગાત્રે દાેં સંઘવી ભાગ લાગ્યા... પ્રણમતિ. સિદ્ધ યન્ત્ર. ૯૯. ધાતુનું યન્ત્ર નવ મહ ચારસ ૩૮ નું ચારે બાજુલી! અશે તા ૩૮ થાય ચાર ઇંચનું અને ખે કાેઠાનું.

સ. ૧૭૬૨ વર્ષે માદ્ય વર્દા સાતમ શુકે શ્રી સૂર્ય પુરે (સુરત) શ્રી ચંદ્રપ્રભા ચેતાલયે શ્રી કાશા સંધે નંદીતટગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે તદ્દનુકમેં અ ભ૦ શ્રી ઇન્દ્રભૂષણ દેવાઃ તદ્દપૃદે ભ૦ શ્રી ઇન્દ્રબૂષણ દેવાઃ તદ્દપૃદે ભ૦ શ્રી સુરેન્દ્રક્ષ્મિત પ્રતિષ્ઠિતમ્, નરસીંહપુરા નાતાસંદ્ર નર ગાત્રે પરીષ્ય માણેક કુંવરજી ભાર્યા વીરબાઇ તયાઃ સુત પરીષ્ય લાલચંદ્ર ભાર્યા દેવકુંવર પુત્રી પ્રેમળાઇ, રુપળાઇ, નવશ્રહ યંત્રમ્ પ્રણમતિ.

૧૦૦. યંત્ર ધાતુનું પાા×પાા ચારસ સાકે ૧૫૭૬ વર્ષ જ્ય નામા સ'વત્સરે માર્ગ શિષ્ સુદા ૧૦ શ્રી મૂલસ' સરેરવિત્રચ્છે બલા- તકારગણે શ્રી કુન્દકન્દાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી ધર્મ ચંદ્ર તત્પટે ભ૦ શ્રી ધર્મ સુંદ્ર તત્પટે ભ૦ શ્રી ધર્મ સૂષણોપદેશાત્ નેવાત્રાતિ સાનહીયા ગાત્રે શા. ચતુભું જ ભાર્યા લક્ષ્માઇ સુત શા. ગણાસા ભાર્યા વેક્ષીમાઇ, જમનાઇ, સુત શા. લખમાસા દામાસા, હીરાસા, ભાર્યા દેવડી. (વચમાં ચાર લ અને ચાર ક્ષિં ચિતરેલાં છે.

૧૦૧. ધા<u>તુનું</u> લ'ભ ચારસ જાા×ગા ય'ત્ર.

ત્રૈકાલ્ય દ્રવ્ય ષડ્ક ના ક્લોક લખેલા છે. એની પછી સ. ૧૭૨૨ વર્ષે જેષ્ઠ સુદી ૨ શ્રી મૂલ સંધે ભ૦ શ્રી મેરૂચ દ્રોષદેશાત્ હુમડ ત્રાતિ શા. શ્રી સંતાષી સુત સીતલ પ્રણમતિ.

૧૦૨. શ્રુતરક'ધ યંત્ર–ધાતુનું લ'ભાઇ ૨૩ પડેાળું ૧૦ નુ\* દ્રાદશાંગ વાણી તથા તેના બેદ સહિત તથા તેના 'લેાક સ'ખ્યક્ર સહિત તીન લાક આકારે. (ફાટા લેવા યાગ્ય)

લેખ—સ. ૧૭૦૬ વર્ષે શ્રાવણ માસે કૃષ્ણ પક્ષે એકાદશી સામે શ્રી કાષ્ટા સાથે નંદીપ્ટ ગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે તદ્દનુક્રમે ભ૦ શ્રી રાજકિતી તત્પદ્રે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મારેન નરસંગયરા ત્રાતિય કારાપિતમ શ્રી સુરત ચંદ્રપ્રભ ચૈતાહયે. 'શ્રુતરક'ધ યંત્ર ઉપર સં છે ૧૭૦૯ કાલગ્રુણ વદી ૧૦ રવ**ઉ ઉજ**ેવ તે (ગિરનાર શિખર) ગિરઉઃ ભ૦ થી ઇન્દ્રભૂષણ પ્રતિક્રિત્મ,

૧૦૩. ધાલુનું યંત્ર ગાળ પા ક'ચ મહાવત યત્ર લેખ સ'. ૧૬૯૮ વર્ષ જેબ્દ સુરી ૧૦ રવી કાપ્દા સાથે ન**ેટાતટમચ્છે ૧૦ શ્રી** લક્ષ્માસન પ્રતિષ્ઠિતમ નરસિંહપુરા શાંતિ ખડનર **ગાંત્રે શા. હદછ** સુત સ'. કડુવા પ્ર**ણ**મતિ.

૧૦૪. ધાતુનું યંત્ર પાા ઇંચ આદ કાદાનું કલિકુંઢ યંત્ર.

લેખઃ—સં. ૧૭૦૯ વરે<sup>6</sup> કાલ્ગુણ વદી **૧૦ રવ® શ્રી કાષ્ટ્રષ્ટ** સંધે નંદીતઢગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ લક્ષ્મીસેન ત**દપટે ભ૦ શ્રી ઇન્દ્ર-**ભૂષણુ પ્રતિષ્ઠિતં નરસિંહપુરા હ્યાતિ નાગર ત્રાત્રે **શા. ગામરા સુ**ત. પ્રણુમતિ.

૧૦૫. ધાતુનું યંત્ર પા ઇચ આઠ કાઠાનું કલિકુંડ મંત્ર.

લેખ—સ. ૧૭૬૨ માદ્ય વદી સાતમ શુક્રવારે કાષ્ટા સાથે ભવ્ સુરેન્દ્રક્કીર્તિ પ્રતિષ્ઠિતં. નરસિંહપુરા દાતિય કાસીદ ચાત્રે ભવાતી. તેમજી ભાર્યા માણેક વહુ ભાર્યા ગાદીવહ....કલિકુંડ યંત્રમ.

૧૦૬, ધાલુતું યંત્ર પાા ઇંચ આઠ ક્રાહાનું કલિકુંક યંત્ર.

લેખ—સં. ૧૭૬૨ ના મહા વદી સાતમ શુક્રે કાષ્ટ્રા સધે ભ્રવ્ શ્રી સુરેન્દ્રકરિતિ પ્રતિષ્કીત નરસંગપુરા જ્ઞાતિ કુંકાલેલ ત્રાત્રે શા. સુદ્રા હરજીના સંધવી ત્રિકમ જહીરજીના હી સુત જત્રજીવનદાસે જંત્ર કલિકંડમ્.

૧૦૭ ધાતુનું ગાળ પા ઇંચ ક્રલીકુંડ મંત્ર સં• ૧૭૬૨ વર્ષે માઘ વદી સાતમ શુકે કાપ્ટા સંધે ભ૦ શ્રી સુરેન્દ્રકીતિ પ્રતિષ્કૃતિ. નરસિંહપરાં નાતા કુલ ગાત્રે દાશી રતનજ વીરજ ભાર્ય સ્તનદાશી હેમજ રતનજ બાર્ય જાવા વહુ વાઇ આનંદ ઇદમ ક્લિકુંડમ મંત્રમ્ નિત્ય પ્રશ્વમતિ.

૧૦૮ ધાતુનું ગાળ યંત્ર આઠ કાેઠાનું છે. પા સંં ૧૫૩૧, માઘ સુરી ૧૦ **શી પ્**ર્વ સંધે લ૦ શી ભૂવનક\િત ત. પ. ભ૦ શ્રી ચાનભૂષણ **ગુરપદેશાત હું. લેપ્ટી પદમા ભા**૦ હરસુ સુત ભાજા, વસ્તા હાંસા, વાછા, પ્રશુમતિ

૧૦૯ તાંયાનું ગાળ મંત્ર આ ઇંચ સિલ્ચક્યંત્ર લેખ સં૦ ૧૭૦૯ વર્ષે શ્રી કાષ્ટા સાથે નંદી ત. ગ વિદ્યાગણે શ્રી રામસેનાન્વયે ભાગ શ્રી લક્ષ્મીસેન, ભાગમી ઇન્ક્રયૂપણ પ્રતિષ્ટિત, નરસિંહપુરા જ્ઞાતિ શા. શાંતિદાસ વહુ શ્રી સિલ્ચક્યંત્રમ પ્રશુમતિ.

૧૧૦. ધાતુનું યંત્ર પા ઈંચ સિલ્ચક યંત્ર સં. ૧૭૦૯ શ્રી કાષ્ટા સંધે નં. ત. ગચ્છે શ્રી રામસેનાન્વવયે ભ૦ શ્રી રાજકીર્તિ ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેન ભ૦ શ્રી ઇન્ક્શ્યુષ્ણ પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા જ્ઞાતિ -શાહુજી વા. તેમજી સુત અદીસીંધ ક્ષરાપિતમ્ નિત્યં પ્રણમતિ.

૧૧૧. ધા**તુનું ત્રાળ યંત્ર દેશ ઇંચ** અહિંસા મહાવત યંત્ર ૧૨ `કાેઠાનું.

લેખ-૧૬૯૮ વર્ષ જેપ સૂટી ૧૦ રવિ કાષ્ટા સંધે ભ૦ રાજકીર્ત તટપટ્ટે ભ૦ શ્રી લક્ષ્યાસને પ્રતિષ્ઠિત નરસિંહપરા ગ્રાતિ ન્નાગાદ ગાત્રે શા. પ્રસાત તસ્ય ભાર્યા ભાગુ ભ'કી તથા: પુત્ર સં. નરસેન વરસંધ પ્રસ્થાતિ.

૧૧૨. ધાલુનું ગાળ યંત્ર સિલ્ચક યંત્ર ૧૦"

લેખ સંવત ૧૦૦૯ વર્ષે કાલ્યુણ વડી ૧૦ વા. રવી શ્રી કાણા સંધ નંદીતટમચ્છે રાયસેના-વચે ભ૦ શ્રાં, પ્ર-દ્રષ્યણ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ચરણ નરસિંહપુરા શાર્તિયા વારક મેત્રે શા. જે મંદ ભાષી ધનાર તેયા: પુત્ર સંધવી લનજ ભાષી શોલ્યા મરદ સિંહ મંત્રમ નિત્યં પ્રણમતિ જાણું દુવે ઉજ્યાં તિ મિરી મરવા.

૧૧૩. ધાતુનું પદ્માવતિ યંત્ર ૧૨"નું તાંબાનું એાળ. લેખ ન**યી** પણ પ્રાચીન જણાય છે. ૧૧૩ જ્ઞા ધાતુનું સમ્યગ્દશ<sup>ર</sup>ન યંત્ર. **આઠ** કાઠાનું પ્રા<sup>‡</sup> નું.

લેખ—સંવત ૧૭૬૨ વર્ષે માઘ માસે ક્રુષ્ણુ પહે વદી છ વાર શુક્રે કાષ્ટાસ થે ભગ શ્રી સુરેન્દ્રશિતિ પ્રતિષ્ટીતમ્ નરસિ હપુરા દ્યાતિ સ ઘવી સુંદર હિરજી તા શા. ત્રિકમ હિરજી તથા હરીદાસ.

૧૧૪. ધાલુનું કલિકુંડ યંત્ર આઠ ક્રાહા, પ" ગાળ.

લેખ—સ'વત ૧૭૬૨ માઘ વદી ૭ વાર શકરે કાષ્ટા સ'યે ન'દીતટ ગચ્છે શ્રી સુરેન્દ્રકોતિ પ્રતિષ્કીતમ્ શા. રૂપચંદ ભોછ. કલ્યાણી વહુ નિત્ય પ્રભુમતિ ગૌત્ર કલશધર.

૧૧૫. ધાતુ યંત્ર પ" ગાળ વરુણ યંત્ર આઠ ક્રાેઠાનું.

લેખ—સંવત ૧૭૧૨ ના મહા વરી હ શુકરે કાષ્ટાસંધે ભવ્ શ્રી સુરેન્દ્રક્ષીતિ પ્રતિષ્કીતમ્ નરસિંહપુરા ગ્રાંતિ સંધવી સુંદરદાસ હિરજી તથા ત્રિકમજી હિરજી.

૧૧૬. અહિંસાદિ મહાવત યંત્ર ધાલનું ૪ફ્રે" ગાળ સં. ૧૭૬૨ ના મહા વદ ૭ વાર શુકરે શ્રી કાષ્ઠાસાંઘે ભાગ શ્રી સુરે-ન્દ્રક્રીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્, નરસિંહપુરા જ્ઞાતિ કુકાલાલ ગાત્રે શા. સું:ર-દાસ હિરજી તથા શા. ત્રીકમજી હિરજી તથા હરીદાસ.

૧૧૭. ઘાતુનું યંત્ર પ'' ગાળ કલિકુંડ યંત્ર.

લેખ—સ'વત ૧૭૬૨ વર્ષે માઘ વદી ૭ વાર શુકરે કાષ્ટા સ'લે ભ૦ શ્રી સુરેન્દ્રક'ીતિ નેન નરસિ હપુરા હ્યાતિ શા. રતનજ...ભાયાં રૂપત્યાઇ નિત્ય પ્રણ્મનિ.

૧૧૮. ધાતુનું યાંત્ર બાેળ પ" સિદ્ધચક્ર યાંત્ર. ના તાં અને લેખ—સં. ૧૭૧૨ માઘ વક ૭ લાર શુકરે સાંઘવી **ઉદયક્ર્ય** દેવછ ભાર્યો કુંવરળાઇ યુત્ર અમરચંદ્ર યુત્રી સ્તકુપર ધા**ર્યી તેમચંદ**  માતી ચંદ દેવકું વર કાષ્ટા સધે બદારક શ્રી સુરેન્દ્રકી તિ શ્રી સિલ્ફ સ્વામીને નમામિ. ત્રણ કાળે સવેલા.

૧૧૯. ધાતનું યંત્ર પે' ગાળ સિહ્લ્યક્ર યંત્ર. સ. ૧૬૯૮ વર્ષે જેઠ સદી ૧૦ રવો શ્રી કાષ્ટ્રા સધે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેન પ્રતિ-બ્રિતમ નરસિંહપુરા દ્યાતે પંજર ગાત્રે શા. હરજી સત સંધવી કડ્ડઆ નિત્ય પ્રણમતિ.

૧૨૦. ધાતુનું યંત્ર ગાળ પાં' દશલક્ષણ યંત્ર સં૦ ૧૭૪૪ કાષ્ટ્રક સાંધે કારતક સદ ૧૩ વાર સામે કાષ્ઠા સાંધે ન દીતટ ગચ્છે શ્રી રામસેનાન્વયે ભ૦ શ્રી ઇન્દ્રભૂષણ ભ૦ સુરેન્દ્રકિતી<sup>લ</sup>ના પ્રતિષ્ઠિતમ નરસિંહપુરા શા. ગાકળ ત્રિકમ ભાર્યા અમર પુત્ર શા સરચંદ નિત્ય દશલક્ષણિકમ્ યંત્રમ્ પ્રણમતિ બ્રહ્મચારી જીનસાગરા.

૧૨૧. ધાતુનું ગાળ યંત્ર ૪'' સિદ્ધચક્ર યંત્ર સં૦ ૧૭૬૨ વર્ષે **મા**ઘ વદી ૭ વા શકરે શ્રી કાષ્ટા સ'ધે ભ૦ શ્રી સરેન્દ્રકીતિ<sup>\*</sup> પ્રતિષ્ઠિતમ શા મેઘજી કાન બાર્યા સંદરબાઇ શ્રી સિદ્ધ યંત્ર સદદ સવ<sup>°</sup>દા નિત્ય' પ્રણમતિ.

૧૨૨. સાેળકારણ યંત્ર ધાતુનું *ગાં*" સં૦ ૧૭૪૪ વર્ષે કા**છા** ૧૬ વા સોમે કાષ્ટા સંધે નંદીતટ ગચ્છે રામસેનાન્વયે તદન્ક્રમેશ શ્રી ઇન્દ્રભૂષણ તતપટ્ટે ભાગ મી સરેન્દ્રક્ષીર્તી, નરસિંહપુરા ખડમર ગાત્રે શા કુ વરજીકડા ભાર્યા સુધવી માણક જામભાઇ… બહાચારી છનસાગરાપદેશાત્ પ્રથમતિ.

૧૨૩. ધાતુન યંત્ર ગાળ આ ઇચ સિદ્ધ યંત્ર.

લેખ સવત ૧૭૪૪ કા. સૂદી ૧૩ સોમે શ્રો કાષ્ટ્રા સાધી ભાગ રામસેનાન્વચે તદનક્રમેશ ભાગ ઇન્દ્રભુષણ, ભાગ સરેન્દ્રકોતિ<sup>દ</sup> પ્રતિષ્કીતમ નરસિંહપરા શા માકલાદેક ભાર્યા અમરઉ સુરચંદ ભાર્યા ર'ગ નિત્ય પ્રહામતિ.

૧૨૪. માલા આ ઇચર્લ ગાળ દશ લક્ષણ યંત્ર.

હોખ-માં વર્ષા થયે કારતક સદ ૧૩ વાર સામ શ્રી કાલ્ડાન સ'લે ભાગ શ્રી સંવાસ માન્યું માના માન કર્યા ઇન્દ્રભૂષણ તત્પટે શ્રી સરેન્દ્રકોતિ પ્રતિષ્ઠીતેષ સાસિપ્રાય મા. કુ'વરજી કકા, ભાર્યાં તેજબાઇ પુત્રી યા. મા**ંગુએ માર્ય પા.** સવછ..................... હિરજી, યા. વારદાસ નિસ' પ્રણમોલું 🌂

૧૨૫. ધાતુનું યંત્ર ગાળ ૩ાા ઇંચ સિદ્ધ યંત્ર.

લેખ—સ. ૧૭૪૪ વર્ષે કારતક સદી ૧૩ સોમે શ્રી કાષ્ટ્રા સ'ધે લગ્ રામસેનાન્વયે ભગ સુરેન્દ્રકીતિ<sup>દ</sup>ના પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિ'હપુરા. સાતિ શા. લહુજ ભાર્યો ભગીની ખાઇ લાડકી નિસ<sup>\*</sup> પ્રણમતિ.

૧૨૬. ધાતુનું ગાળ સાળકારણ યંત્ર ૩ાા ઈંચ.

સ'. ૧૭૬૨ વર્ષે માધ વદી છ શકરે શ્રી કાષ્ટ્રા સ'થે ભ૦ શ્રી સરેન્દ્રકોતિ° પ્રતિષ્ઠિતમ શા. નાનચંદ હેમછ રતનછ પુત્ર ઝવેરચ'દ ધોડશકારણ ય'ત્ર' નિસ' પ્રણયતિ.

૧૨૭. ધાતુનું સિદ્ધ યંત્ર ત્રાળ ગા ઇંચ

લેખ-મ'. ૧૭૬૨ વર્ષે કાષ્ટા સ'ઘે શ્રી સરેન્દ્રકોર્તિ. નરસિંહ-પુરા જ્ઞાતિ શા. ગણેશ દેવજી સુત, કેશવજી સુત કપદે કાસ ક્રાસ-**દાસ હ**ે કરૂ સ્વાહા.....

૧૨૮. ધાતનું યંત્ર ૪ ઈંચ સિદ્ધ યંત્ર.

ક્ષેખ—સ\*. ૧૭૪૯ વર્ષે પાય સદી પ રવી ભ૦ સરેન્દ્રકીતિ<sup>ક</sup> ઋતિકિતમ નરસિંહપુરા દાતિ શા. સાગરચંદ ત્રિકમજી પ્રહામતિ.

૧૨૯. ધાતતું યંત્ર ગા ઇચ સમ્યગદશંત યંત્ર.

ક્ષેખ-મ્સ', ૧૮૪૬ ભ૦ થી લક્ષ્માસેનજી કારાપિતમ, '

૧૩૦. ધાતુનું યંત્ર ૩ાા ઇચ સમ્યક ચારિત્ર. લેખ નથી.

૧૩૧. ધાતુનું યંત્ર ૪ ઈંચ સિ**હ યંત્ર. ભાઇ** કુંવરયાઇ. એ <sup>દ</sup>સિવાય ખીજી કાંઇ લખેલું નથી.

તાંબાનું લ'બચારસ ૫×૩ **ત્રૈકાલ્ય' ક્રવ્ય સટક' ન**વપદ **સહિત**ે જીવ પટ્ કાયલેશ્યા.

૧૩૨. તાંબાનું લંબ ચારસ રાા×ર નું યંત્ર. ઘસાઇ ગયેલું ·છે. એક બાજુ પાંચ કાેઠા જણાય છે. બીજી બાજુ ચાર કાેઠા છે ·એમ કુલ્લે ૨૦ કાેઠાનું યંત્ર માલમ પડે છે.

૧૩૩. તાંબાનું લંભ ચારસ ૭x૪ાા વચમાં ચારે બાજુ હીં લમ્ છે વચ્ચે ૐ હીં છે. અનંત વ્રત યંત્ર.

લેખ—સં. ૧૬૯૮ વર્ષ જેઠ સુદી ૧૦ રવી શ્રી કાષા સાંધે નનંદીત્તર ગચ્છે ભ૦ શ્રી રાજકીર્તિ તત્તપૃષ્ટે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેન પ્રતિષ્ઠીતમ્, નરસિંહપુરા જ્ઞાતિ નાગર ગાત્રે દાશી માઇયા ભાર્યો બાઇ પાન તયો: પુત્ર દાશી કુંવરજી ભાર્યો છે બાજી નિલા ભુદ્ધા તયો: સ્ત્ર દાશી રઇયા શ્રી અનંત યંત્રકા સંઅપ્રતિમ.

૧૩૪. ધાતુની ચાવીસી અર્ધ પદ્માસન ૧૦ ઈંચ વચમાં - ફ્રયબદેવ છે. ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી આગળ ઉભેલા છે. લેખ નથી પણ - મૂર્તિ ઘણીજ પ્રાચીન માલમ પડે છે.

૧૩૫. ધાતુની ચારાસી ૧૩ ાઇચ આગળ હાથી, વાઘ, ઇન્દ્ર, ઇન્દ્રાણી પદ્માવતી વગેરેના ચિત્રા છે.

લેખ—સં. ૧૬૯૮ વર્ષ જેઠ સુરી ૧૦ વાર રવી શ્રી કાશા સાધે ન દીતદ ગચ્છે વિદ્યાગણે લ૦ રામસેનાન્વયે લ૦ શ્રી ભૂપણ તસ્ય પટ્ટે લ૦ શ્રી ચન્દ્રશીતિ, તત્પદે, લ૦ શ્રી રાજકીતિ તત્પદે, ત્લા૦ શ્રી સદ્દમસિનેન ચતુરવિશાતિ જિન્નિ પા પ્રતિશીતમ્ શ્રી ગુજેર દેશ સુરત ખ'દરે નરસિંહપુરા હાતિ પ'જર ગાત્રે 'શા. હરજી ભાય ચામાદે તથા સત સ'ઘવી શ્રી કહુવા વારાવ ભાગ હાંસત્યાઇ તથાઃ સત સ'ઘવી નરાયણજી ભાર્યો સ'ઘવી ભાર્યો નાગલદે તથા સત સ'ઘવી. વિમળશા એતઇહી સવે'હી ચતુરવિશતિ જિનેત્રિંગ નિત્ય પ્રણમતિ.

૧ક૬. ધાતુની ચાેવીસી ૧૩" ઉપર હાથી નીચે પદ્માવતી. દેવ દેવી તથા નીચે શ્રાવક શ્રાવીકા ક્રાતરેલા છે વચલી મૂર્તિ<sup>જ</sup>ે પાશ્વનાથની છે.

લેખ—સ. ૧૫૧૯ વર્ષ માદ્ય સુરી ૧૩ વા. ભુધે શ્રી કાષ્ટા. સંધે ન.દીતટગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી બીમસેન તતપટે ભ૦ શ્રી સોમકિતિ બી: પ્રતિલ્કિતમ, નરસિંહપુરા દ્યાતિય સાંપડીયા ગાત્રે શ્રેપ્કી જેસીંગમાઇ ભાર્યા દેંકે પુત્ર ગાંગા રાભા રામદાસ શ્રેપ્કી. ગાંગાં ભાર્યા સુહાસિના પુત્ર ૫ ખાદલ, રાઘવ, હરધા નરસિંહ, હરપતિ, શ્રી શ્રેપ્કી દાણા ભાર્યા ગદસત રહ વામદાસ ભાર્યા અમકુ. શ્રી કુન્શુનાથ યુકતમ ચતુરવિંશતિકા શ્રેપ્કી ગાંગા નિંત્યમ્ પ્રભુમતિ.

૧૩૭. ધાતુની ચાવીસી ૧૩'' આગળ **હાયી પદ્મા**વતિ ઇન્દ્ર **ઇ**ન્દ્રાણી વાઘ છડીદાર કેતતરેલા છે.

લેખ—સં. ૧૫૦૪ વર્ષ કાગુણ વદી ૧૩ વા. ગુરૂ શ્રી મૂળ સંધે ભ૦ શ્રી સકલકીતિ તટપટે ભ૦ ભુવનકીતિ ગુરૂપદેશાત હુંબ-ડવંશે શ્રેષ્કી રામ ભાર્યા મનુતયા શ્રી શ્રેષ્ઠી જઇતા તયા: પુત્ર શ્રેષ્ઠી સતા અમૃતિ ભાર્યા ધર્મિણી હમકુ પુત્ર માઇયા ભાર્યા કમે ક્ષયાથ મુ એતે નિત્યમ્ પ્રણમતિ શ્રી શાન્તિનાય—

૧૩૮. ધાતુની ચાવીસી ૧૩" પ્રાચીન છે. આગળ **હાથી, દેવી** વગેરે છે.

એ હાંચીની વચ્ચે ભગવાનના આથા પર ક્ષેત્રપાળના જેવી: ધસાઇ ગયેલી આકૃતિ ક્રાતરેલી છે જે બક્રુ પ્રાચીન છે. લેખ—સ. ૧૫૦૦ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૨ શની.

૧૩૯. ચાવીસી ધાતુની ૧૨"

લેખ—સ'વત <u>૧૫૧૮</u> વર્ષે કાલ્યુણ સુદી **૫** ગુરૂ શ્રી મૂળ સાંધે વ્ભાગ શ્રી વિદ્યાન દી ગુરૂપદેશાત હું ખડ શાંતિ ધાનીત્ર વાસ્તવ્ય ખેરજુ ગાત્રે દ. શાહુર ભાર્યા રૂપિણી તયા: પુત્ર પેથા, કરણસિંહ, ્દ. લખેતસિંહ કારાપિતમ્ દ. ખેતસિંહ ભાર્યા...નિત્યમ્ પ્રશામતિ.

૧૪૦. ચાવીસી ન'દીશ્વરની ધાતુની ચામુખી પર મૃતિ સહિત •૧૩" સાં. ૧૬૩૬ વર્ષે વૈશાખ સહી પ વાર ગુરૂ શ્રી કાષ્ટા સાંધે -ન'દીતટ ગચ્છે વિદ્યાગણે શ્રી વિશ્વસેન તત્પેટ્ટે ભાંગ શ્રી વિદ્યાભૂષણ પ્રતિષ્ઠીતમ નરસિ હપુરા શ્રેષ્ઠી કાળીદાસ ભાર્યા ઇન્દ્રાણી સૂત વીરજી ·ભાર્યા બેજલદે કીકા ભગતી ઉખાઇ તયા કારાપિતમ્ દિપંચાશત્ -જિનાલયમ્ પ્રણમતિ.

૧૪૧. ચરણ પાદુકા કાળા પાષાણ પાંચ ચરણ પાદુકા સં. ૧૪૮૯ વર્ષે વેશાખ વેદ ૧૧ વાર રવી દિને શ્રી કાષ્ટા સાથે નદીતટ .ગચ્છે ભુ શ્રી ભુવનકીતિ° ભુ શ્રી ભાવસેન ભુ શ્રી રતનકીતિ° ભ૦ લક્ષ્મીસેન ; સુનિ વીરેન્દ્રક્યતિ પાદુકા. નરસિ હપુરા ગ્રાતિ કળશ-લ્ધર ગાત્રે શ્રેષ્ઠી નરાવ તત્પુત્ર સંઘવી બાલ સં. વીકા ભગિની મન્નક સાહુ ચરણાંનિ કારાપિત.

૧૪૨. ગામટરૈંવીમાં ધાતુના–૧૩ ઇ'ચ ઊંચા લેખ–સં૦ ૧૫૭૬ ·વર્ષે વૈશાખ યુદી ૧૦ મુરી શ્રી કાષ્ટ્રા સધે ન'દીતટ ગચ્છે વિદ્યા<mark>ગછે</mark> ુભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે ભ૦ શ્રી ધમ<sup>દ</sup>સેન ત**ત્**પટ્ટે ભ૦ શ્રી વિમળસેન ત**૦** ભા શ્રી વિશાળકોર્તિ ઉ. નાગકહા જ્ઞાતિય શા. વીરપાલ ભા ે પંચાઇ સુત ભ૦ શ્રી વિશ્વસેનેન ક્ષુ પ્યાંઇ અન તમતિ નિમિત્ત શ્રી . બાહુબલ બિ'બ' કારાપિતમ, તેજ કુ'મરી પ્ર**ણ**મતિ!

૧૪૩. કાર્યોત્સર્ગ પ્રતિમાં 'ધાતુની કમલાશન ૧૦ ઇ'ચ ઊંચી ·લેખ નથી. પ્રામીન જ લાય છે.

૧૪૪. ચન્દ્રપ્રસુ ધાતુના કાર્યોત્સર્ગ સામે ઉંચી ઇંચ ૮ લેખ ખિલકુલ નથી.

૧૪૫. ત્રાંયાની અર્ધપદ્માસન પ્રતિમા ઘણીજ પ્રાચીન છે. લ્લેચી ૬ ઇંચ. લેખ બીલકુલ નથી. નીચે ઇદ્ર ઇદ્રાણી તે બે ચિત્ર છે.

૧૪૬. કાયાતસગ<sup>ર</sup> ધાતુની પ્રતિમા ઉચી ઇચ **૭. લેખ** બિલ**કુલ** નથી.

૧૪૭. કાર્યોત્સર્ગ ધાતુની પ્રતિમા ઉચી ઇચ ૫ લેખ નથી.

૧૪૮. પંચપરમેષ્કી ધાતુનાં ઉંચા ઇંચ ૮ ઇંદ્ર ઇંદ્રાણી વગેરે ચિત્ર છે.

લેખ—સં. ૧૫૨૧ વર્ષ માદ્ય સુદી ૧૦ કાષ્ટ્રા સંધે મા**યુ**રાન્વચે પુષ્કરગણે બદારક શ્રી યેસા ભ૦ શ્રી રત્નકીર્તિ દેવાઃ ભ**ટિશરા** (મેવાડા) જ્ઞાતિય કાતલીયા ગાત્રે શ્રી ધાઉ ભાર્યો હ'સાઇ પુત્ર શ્રી ડાલૂ ભ૦ શ્રી ખેન દિ. લદામિણ પુત્ર સંવા ભાવા તપાસ ખેતામ નિત્ય પ્રણુમન્તિ.

૧૪૯. પંચપરમેષ્ટી ધાતુની ઉચાઇ ઇંચ ૭ પ્રાચીન.

લેખ—સં ૧૫૦૪ વર્ષ ફાલ્યુન સુદી ૫ યુરી શ્રી કાષ્ટાસ દ્વે ન દીતટગચ્છે શ્રી ધર્માસન સુરિબિઃ શ્રી નરસિ હપુરા જ્ઞાતિય સાંપહિયા ગાત્રે શ્રી વહવા બગ રાજ્યુત દલા ચાખર વસયત પેરા દેતા નાનામત વાપરતા બિ બમ્ કારાપિ તેમ.

૧૫૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેચ્યું સહિત આળુળાળુ ક્ષેત્રપાળ પદ્માવતી ઉંચા ઇંચ પાા.

લેખ-સ'૦ ૧૬૮૧ વ. કા. શુ. ૧૦ ભ૦ ચન્દ્રકીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા દ્યાતિય દાશી ખરજનમાઇ રૂચી પુત્રી હીરાઇ નિત્ય પ્રશુમતિ.

૧૫૧. પાર્યનાથ ધાતુની ૭ ફેથુ સહિત ને આજુણાજુ ક્ષેત્રપાલ પદ્માવતી ઉભા. ઉંચા ૪ાા ૪ મ.

૧૫૨. પંચ પરમેકી ધાતુના ઉંચા ઈંચ દે.

લેખ— સ. ૧૫૨૬ વર્ષ થી મૂળસંથે ભ૦ શ્રી સકલક\તિ ત. પ. ભ૦ શ્રી તિમલે દ્રષ્ટાતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્, હુબડ૦ ક્રેમાંડહ્યું ભા૦ માહુ્ુું સુ. હાદ્રા ભા. ધરહ્યું સુ. નરવદ તાંબા ધરમસી...... બિંબમ્ કારાષિતમ્.

૧૫૩. પાર્શ્વનાથ ધાતુના છ ફેબ્ સહિત. અમજીબાજી ક્ષેત્રપાળ મુશ્રાવતી છે. ઉંચા ઇંચ ૬.

લેખ--સ. ૧૬૮૧ કાષ્ટા સાંઘે ભવ્ ચાંદ્રકાતિ પ્રા. નરસાંગપુરા નાગર ગાત્રે સ. ભાઉજી ભા મસ્તી સુ. ગાંસાધા સુ. ઈંદ્રજી પ્રણમતિ.

૧૫૪. પાર્ધાનાથ ધાતુના ઉંચા ઇંચ ૪ાા

લેખ—સ. ૧૫૩૧ વૈશાખ વડી ૮ શકે શ્રી કાષ્ટા સધે લબ્ શ્રી સામક્રોતિ પ્રતિષ્ટિતઃ નાર૦ કળશધર શ્રે૦ સાદા ભા૦ ખસુક પુત્ર ૩.....સોમા ભા૦ ધન ૩.....

૧૫૫. પાર્ધાનાથ ધાતુની ઉંચા ૪ ઇંચ.

લેખ—સ. ૧૬૬૯ વર્ષ મા. ૭ રવી……ભ૦ ક્રી શ્રીભૂષણુ પ્રતિષ્ટિતમ્ નરસિંહપુરા શ્રી ચાંગા પ્રણમતિ.

૧૫૬. ધામલનાથ ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ૪ ઇંચ.

લેખ—સ. ૧૬૯૮ વર્ષ જ્યાં ક સુદી ૧૦ રવી શ્રી કાષ્ટા સધે ન દીતટગચ્છે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેન પ્રતિષ્ઠિતમ, નરસિંહપુરા દ્યાતિય સાંપડિયા ગાત્રે શ્રી. વલ્યાન સત સ. વાહલા વિમળ બિંબમ્ પ્રશુમતિ.

૧૫૭. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેસ સહિત ઉર્ચી ૪ ઇંચ.

લેખ-સ' ૧૭૩૨ જ્યાષ્ટ્ર સુદી ૨ શકે શ્રી મુલસ'ધે ભ૦ શ્રી મેરૂચ'દ્રોપદેશાત શ્રી ધનજી ભાગ શ્રી ધર્માંદે સત સં. છવ'ધર પ્રણમતિ.

૧૫૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુની પ ફેર્ણ સહિત વિચિત્ર. આકાર. ઉચાઇ ઈચ ગા. લેખ નથી.

૧૫૯. પાર્ધાનાથ ધાતુની ૭ ફેશ સહિત ઉંચી ૪ ઇંચ.

લેખ--મં. ૧૫૨૪ શ્રી કાષ્ટ્રા સ'શ્રે ભ૦ શ્રી વિજયકીતિ ભ૦ વિદ્યાભાષ્ય નરસિંહપુરા બા. ગા. વા. બા. જતાદે પ્રાથમિત.

૧૬૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેસ્ટ સહિત ઉંચી ઇંચ ૪.

લેખ—સં. ૧૬૬૬ વર્ષ મહા સુદી ૭ લ૦ શ્રીભ્રુષણપ્રતિષ્ટિત્તમ સા. મે. ભાર્યા કળાઇતી પ્રણમતિ.

૧૬૧. ચંદ્રપ્રભ ધાતની ઉંચી ઇંચ ગા લેખ—સં. ૧૬૯૮ વર્ષ માઘ વદી પ **લોમે શ્રી મુલસધે ભ**૦ શ્રી પદ્મન'દી ગુરૂપદેશાત સા. જસવીર બ્રું જલરાજ પ્રથમિતિ.

૧૬૨. પાર્શ્વનાથ ધાતના ૭ કેશ સહિત ઉચી ઈંચ ૩ લેખ નથી. વિચિત્ર બનાવટ છે.

૧૬૩. પાર્શ્વનાથ ધાતના ગેંચી ઇંચ ૪

લેખ—સં. ૧૬૨૨ વર્ષ માધ સદી હશની કારુ ભાગ શ્રી વિશ્વસેન ત૦ ભ૦ શ્રી વિદ્યાભુષસ પ્રતિષ્ઠિતમ .....

૧૬૪. પદ્માસન ધાતની ગેંચી ઇંચ ૧ા લેખ-ગાપાળ ભાવ ગંગાદે.

૧૬૫. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૯ ફેશુ સહિત ઉંચી ઇચ રાદ ક્ષેખ—સ'. ૧૬૯૮ ન્યેક શક ૧૦ કાકા સ'થે ૧૦૦ લસ્બીસેન 'ત્રેતિકિતમ.

૧૬૬. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા— ઉત્થી ઇચ ૩ નીચે ૭૧ લખેલ છે!

પાછળ લેખ—શ્રી મૂલ સાથે ભાગ શ્રી ભુવનકોર્તિ ત. પ. ભાગ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ સા. ધર્મચાંદ.

૧૬૭. શ્રેયાંસનાથ પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા—ઉવ્યી ઇચ ૩. લેખ—સ. ૧૫૩૩ વર્ષ કા. સુદ ૭ ગુરૂ શ્રી કાષ્ટા સધી સોમ-કોતિ°—તરસિંહ જ્ઞાંતીયે......

૧૬૮. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ૩ ઈંચ.

લેખ-- ઉપરતા ૧૫૩૩ તાજ છે.

૧૬૯. મુનિસુત્રતનાથ ધાતુની—કાચમા ચિદ્ધ સહિત ઉંચી ઇંચ ૩ લેખ—શાકે ૧૪૩૨ મૂલ સંધે ગુણુબદ્રોપદેશાત્...નિત્યં પ્રશુમતિ.

૧૭૦. વાસુપૃજ્ય ધાતુની પ્રતિમા—ઉંચી રાાા ઇંચ.

લેખ—સ. ૧૬૯૮ વર્ષ કાષ્ટાસ ઘે ભવ લલ્મીસેન પ્રતિષ્ટિતમ્ નરસિંહપુરા જ્ઞાતિય હરસોરા ગાત્રે સ....વાસુપૃજ્ય નિત્ય પ્રણમતિ.

૧૭૧---ધાતની પ્રતિમા સા ઈંચની.

લેખ—નરસિ'હપુરા બાઇ પાના નિત્ય' પ્રણુમતિ.

૧૭૨. ધાતુની પ્રતિમા–૨ાા ઈંચની.

લેખ-સ. ૧૬૮૧ વર્ષે કાષ્ટા સંધે.....

૧૭૩. વાસુપૂજ્ય ધાતુની પ્રતિમા ૨ાા ઇંચની.

🦪 લેખ—સ. ૧૬૮૧ કાષ્ટા સધિ...

૧૭૪. ધાતુની ગ્રતિમા સાા ઇંચની.

લેખ—સ. ૧૬૮૧ વર્ષે કા. સુ. ૭ ભ૦

૧૭૫ સુનિ મહારાજ પીંછી કમંડળ સહિત ધાતુના ઉચાઇ ઇચ શા. : મુખ્ય લેખ-સં. ૧૫૨૨ વર્ષે પોષ સદી ૧૦ બોમે શ્રી કાષ્ટ્રાસ થે...

વિદ્યાગણે ભાગ શ્રી ભામસેન પ્રતિષ્ઠિતમ ... ભાગ શ્રી પશ્ચકીતિ પ્રથમિત.

૧૭૬. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ રાા લેખ—સં. ૧૬૮૧ કા. સુ. ૧૩ ભ૦ શ્રી રામક્રીતે ઉપદેશાત્... મ્યૂલસ'થે.

૧૭૭. ધાતુની પ્રતિમા કાયાત્સર્ગ ઉંચી ઇંચ રાાા.

લેખ—સં- ૧૬૨૮ શ્રી મૃ**ં રાજમતી સ્**રત.

૧૭૮. પાર્ધાનાથ ધાલુની ૭ ફેપ્યુ સહિત—રાા ઇંચની.

લેખ—શ્રા મૂલસ'થે ભ૦ શ્રા વિદ્યાન'દી, ભ૦ શ્રા મેરૂચ'દ્ર… 'નિત્ય' પ્રણુમતિ.

૧૭૯. પાર્ધાનાથ ધાતુની ૭ ફેશુ સહિત રાાા ઇંચની.

લેખ—સ. ૧૬૯૮ જેઠ સુદ ૧૦ રવી કાકાસ ઘે ભ૦ લક્ષ્મીસેન પ્રતિષ્ઠિતમ…નરસિંહપુરા ન્નાતીય……

૧૮૦. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ૧ા ઈંચની.

લેખ—મુ૦……

૧૮૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેચ્યુ સહિત ૨ા ઈંચની.

લેખ-... ભુવનકોર્તિ ઉપદેશાત્....

૧૮૨. પદ્માસન ધાતુની ૧ ઈંચની. લેખ નથી.

૧૮૩. પદ્માસન ધાતુની ૧ાા ઇંચની.

લેખ—જરાક છે પણ વંચાતા નથી.

૧૮૪. અજિતનાથ સફેદ પાષાણ-ઉચી ઇંચ ૧૩૫.

લેખ—સ. ૧૬૭૧ વર્ષ પોષ વ. ૧ શરો શ્રી કાષ્ટા સામે ન દીતટગચ્છે ભટારક શ્રી મહીભૂષણ…નરસિ હપુરા દાતીય શેદ ગાંધા ભાર્યા વજાઇ તસપુત્ર ભાષ્ટ્રજી નિત્ય પ્રશુમતિ.

૧૮૫. પાર્શ્વનાથ કૃષ્ણ પાષાણ ૭ ફેશુ સહિત ને સપ ચિદ્ધ લિયી ઇચ ૧૨. લેખ છે પણ તદન ઘસાઇ ગયા છે, સં ઘણું કરી ૧૭૦૯ છે. ૧૮૬. તેમનાથ—કબ્સ પાપાસ ઉંચી ઇંચ ૧૧

લેખ સ. ૧૬૬૬ ચૈત્ર સૂદી ૧૩...વગેર લેખ છે જે ત**દ**ના ધસાઇ ગયા છે. જેમ તેમ સ'વત વ'ચાયા છે.

૧૮૭. પદ્માસન પ્રતિમા સફેદ પાષાણ અત્ય ત જાવી ઉંચી ઇંચ પ્ લેખ તદ્દન ધસાઇ ગયા છે. કંઇ પણ વંચાતા ન**ય**ી.

૧૮૮. પાર્ચનાથ ધાતુની પ્રતિમા ૯ ફેપ્ર સહિત મેં ચી ઈચ ૧૯-સર્પ ચિક્ષ અને નીચે પદ્માવતી ઇન્દ્રઇન્દ્રાણી એ હાથી તે એ વાધ है। तरेला छे. उत्तम आरी गरी छे.

લે—સ. ૧૫૬૦ વર્ષ વૈશાખ સદી સોમે શ્રી કાષ્ટા સંધે<sup>.</sup> નંદીતટગચ્છે વિદ્યાગણે ભદારક શ્રી ધર્મ સેન તસ્યપટ્ટે ભ૦ શ્રી વિમલ-. સેન તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી વિશાલકોર્તિ પં. યશપાળ સહિતૈઃ સમસ્ત પરિવાર: સહ શ્રી પરમ પૂજ્ય શ્રી પરમ ગુરૂ બદારક શ્રી વિમલસેન નિમિત્ત' શ્રી પાર્શ્વનાથ 'બિ'બમ કારાપ્ય પ્રતિષ્ઠિતમ આતમ શ્રેયાથ° જ્યાસ્ત્ર, ભટ્ટારક શ્રી વિમળસેન પ્રતિષ્ઠિતમ, કાષ્ટ્રા સધી ભ૦ શ્રી વિશાળકોતિ નિત્ય પ્રશમતિ.

૧૮૯. શ્રી વિમળનાથ સફેદ પાષાજા ઉચી ઈચ ૧૪.

લેખ-સ. ૧૬૮૬ વર્ષે વિગેરે લેખ છે પણ પ્રતિમા કીટ કરી દીધેલ હોવાથી પાછળતા લેખ વંચાતા નથી.

૧૯૦. અન તનાથ સફેદ પાષાણ—સાહુડી ચિન્હ ઉંચાઇ ઇંચ ૧૯ **લે**ખ—તદન ઘસાઇ ગયેલ છે ને પ્રતિમા ક્રીટ કરી દીછેલ છે. લેખ પર સીમીટ ચાંટી ગઇ છે છતાં આ પ્રતિમા ઉપરના જેવીજ સ. ૧૬૮૬ ની છે.

૧૯૧, સ્વબનાથ સફેદ પાષાણ ઉંચાઇ ઇંચ ૧૩, આ પણ ફીટ કરેલી છે, લેખ વ માતાજ નથી. સીમીટ લાગી માટે છે. છતાં માટ માથ જમરના જેવીજ શ. ૧૬૮૬ ની છે.

૧૯૨. **પંચમેર ધાતુના ઉ'ચાઇ** ૭૨ **ઇ'ચ ચાેમુ**ખી, ઘણી**જ** ઉત્તમ બનાવટ છે. ચારે બાજુ લેખ છે—

પહેલા લેખ સંવત ૧૭૪૭ શકે ૧૬૨૨ પ્રમાદ નામ સંવત્સવે જ્યેષ્ટ માસે કૃષ્ણ પક્ષે ૭ દિને શુધવાસરે શ્રી કાછાસર્થે લાડ વામ- હગચ્છે પુષ્કર ગણે બદારક શ્રી લાહાચાર્યાન્વયે તત્પદે બદારક શ્રી બાહાચાર્યાન્વયે તત્પદે બદારક શ્રી પ્રતાપ કીત્યાંમ્નાયે બધેરવાળ જ્ઞાતીય ભારખંડિયા ગાંત્ર શાહ શ્રી ખાબાસા બાર્યા પુરાઇ દિતીય ભાગ રૂપાઇ તયાઃ પુત્ર સંઘવી શ્રી ખાબાસા તરય બાળ સંઘવી શ્રી ધનજીશા તરય બાળ સં. પદાઇ દિતીય ભાર્યો સં. ખેસાઇ તસ્ય કુલમંડલા સંઘવી શ્રી બોજસા તસ્ય ભાગ સં. રંગાઇ તયાઃ પુત્ર સં. શ્રી ધનજીશા દિતીય પુત્ર સં. શ્રી ખાબાસા શ્રી પંચમેર પ્રણામતિ શ્રીરસ્તુ કલ્યાણમસ્તુ.

કાષ્ટાસ ઘે ન દીત ટગચ્છે વિદ્યાગણે બદારક શ્રી રામસેનાન્ય થે બદારક શ્રી વિશ્વસેન નત્પદે ભગ્ શ્રી વિદ્યાભૂષણ તત્પદે ભગ્ શ્રી શ્રીભૂષણ, તત્પદે ભગ્ શ્રી વન્દકીર્તિ તત્પદે ભગ્ શ્રી રાજકીર્તિ તત્પદે ભગ્ શ્રી રાજકીર્તિ તત્પદે ભગ્ શ્રી ઇન્દ્રભૂષણ તત્પદે ભગ્ શ્રી સુરેન્દ્રકીર્તિ પ્રતિષ્ઠિતમ્! દક્ષિણદેશ અ'બડ નગરે શ્રી શાંતિનાથ ચૈત્યાલયે પ્રતિષ્ઠિતમ્ શ્રી.

બી જો લેખ — સં. ૧૭૪૭ શકે ૧૬૨૨ પ્રમાદ નામ સંવત્સરે જાયેલ્ઠ માસે કૃષ્ણુપક્ષે હ દિને શુધવાસરે શ્રી કાષ્ટ્રાસંધે નંદીત અલ્લે વિદ્યાગણે ભવ્ શ્રી રામસેનાન્વયે ભવ્ શ્રી વિશાલકોતિ તત્પદે ભવ્ શ્રી વિશાસભાષા તત્પદે ભવ્ શ્રી વિશાસભાષા તત્પદે ભવ્ શ્રી ચંદ્રકોતિ તવ પવ ભવ્ શ્રી રાજકોતિ તવ પવ ભવ્ શ્રી લક્ષ્મસોન તવ પવ ભવ્ શ્રી દાદ્રભાષા તવ પવ

भी क्षाप्रास्त्र सहवाग्रदशक्ते पुण्डशक्ते ब्राह्मश्रामी-वसे त० ५०

ભાગ શ્રી પ્રતાપક્ષીત્યાં મનાયે વધેરવાળ જ્ઞાતિય એારખંડિયા ગાત્રે શાહ્ય શ્રી ખાબાસા ભાગ પુરાઇ દિ. ભાર્યા રૂપાઇ તથાઃ પુત્ર સં. શ્રી ખેબાસા તસ્ય ભાગ પુત્રભાઇ તથાઃ પુત્ર સં. શ્રી ખેબાસા તસ્ય ભાગ પુત્રભાઇ તથાઃ પુત્ર સંઘવી શ્રી ધનજીસા તસ્ય ભાર્યા સંપ્રદાઇ દિ, ભા. એસાઇ તસ્ય કુલ મંડન પુત્ર સં. શ્રી બાજસા તગ ભાગ રંગાઇ તથાઃ પુત્ર સંઘવી શ્રી ધનજીસા સંઘવી શ્રી ખાબાસા પંચમેરૂ પ્રભુમતિ.

ત્રીજો લેખ—સં. ૧૭૪૭ શકે ૧૬૨૨ વર્ષે પ્રમાદ નામ સંવત્સરે જ્યેષ્ઠ માસે કૃષ્ણુ પહ્યે ૭ શુધવાસરે કાષ્ટ્રાસંઘે નંદીતટ— ગચ્છે વિદ્યાગણું ભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે ભ૦ શ્રી વિશાલકાતિ તંુ ૫૦ ભ૦ શ્રી વિશ્વસેન ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી વિદ્યાભૂષણું ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી શ્રીભૂષણું ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી ચંદ્રકાતિ ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી રાજકાતિ ત૦ ૧૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેન ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી ઇદ્રભૂષણું ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી સુરેદ્રકાતિ દક્ષિણું દેશે અંબડનગરે શાંતિનાથ ચૈત્યાલયે પ્રતિષ્ટિતમ્

શ્રી કાષ્ટાસ મે લાડવાગડ ગચ્છે પુષ્કર ગણે ભ૦ શ્રી લાહાચાર્યાં-ન્વયે તે ૧૦ ભ૦ શ્રી પ્રતાપકી ત્યાં મનાયે વધેરવાલ દ્વાતીય ખાર-ખંડિયા ગાત્રે સાહા શ્રી ખાબાસા ભા૦ પુરાઇ દિ. ભા૦ રૂપાઇ તયા: પુત્ર સં. શ્રી પુંજાસા ભા૦ સં. ધનાઇ તયા: પુત્ર સં. શ્રી ખાંબાસા તસ્ય ભા૦ પુતલાઇ તયા: પુત્ર સં. શ્રી ધનજીસાં તસ્ય ભા૦ પદાઇ દિ. ભાર્યા સં. ખેસાઇ તસ્ય કુલ મંડન સં. શ્રી ભાજસા તસ્ય ભા૦ રંગાઇ તયા: સંધની શ્રી ધનજીસા દિ. પુત્ર સં. શ્રી ખાંબાસા શ્રી પંચમેરૂ પ્રશુમતિ.

ચાથા લેખ-શ્રી કાષ્ટાસધે નંદીતટ ગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે ત. પ. ભ૦ શ્રી વિશાળકોતિ ત. પ. ભ૦ શ્રી વિશ્વસેનં ત. પ. ભ૦ શ્રી વિદ્યાભૂષણુ ત. પ. ભ૦ શ્રી શ્રીભૂષણુ ત. પ. ભ૦ શ્રી ચંદ્રકોતિ ત. પ. ભ૦ શ્રી રાજકોતિ ત. પ. ભ૦ શ્રી લહેમીસેનો ત. પ. ભ૦ શ્રી ઇન્દ્રભૂષણુ ત. પ. ભ૦ શ્રી સુરેન્દ્રકોતિ સ્તિષ્ઠિતમ્ શ્રો કાષ્ટાસ ઘે લાડ વાગડ ગચ્છે પુષ્કરગણે લાહાચાર્યાન્વયે ભગ્યા પ્રતાપકી ત્યાંમનાયે બધેરવાલ જ્ઞાતીય 'ભારખંડિયા ત્રાત્રે સાહાં બ્રો ખાંભાસા ભાગ્ પુરાષ્ટ દિ. ભાગ્ રૂપાષ્ટ તયા: પુત્ર સ.ં. પુજાસા તસ્ય ભાગ્યા તયા: પુત્ર સ.ં. શ્રી ખાંભાસા તસ્ય ભાગ્યા પુત્ર સ.ં. શ્રી ધનજીસા તસ્ય ભાગ્યા તસ્ય ભાગ્યા તસ્ય કલ મ.ંડન પુત્ર સ.ં. શ્રી ભાજસા તસ્ય ભાગ્ર રંગાષ્ટ્ર તયા પુત્ર સ.ં. શ્રી ધનજીસા તસ્ય ભાગ્ર રંગાષ્ટ્ર તયા પુત્ર સ.ં. શ્રી ધનજીસા દિ. પુત્ર સ.ં. ખાંભાસા પંચમેરૂ પ્રહ્યુમતિ.

નીચે પાંચમા લેખ—કાકાસ ધે ન'દીતટ ગચ્છે વિદ્યાગણે ભ શ્રી રામસેનાન્વયે ત. પ. ભ૦ શ્રી ઇન્દ્રભૂષણ ત. પ. ભ૦ શ્રી સુરેન્દ્ર-ક્રીર્તિ પ્રતિક્રિતમ્.

શ્રી કાષ્ટાસ'થે લાડ વાગડ ગચ્છે પુષ્કરગણે લોહાચાર્યાન્વયે ભગ્ શ્રી પ્રતાયકીત્યાંમનાયે વધેરવાળ જ્ઞાતીય ખારખંડા ગાત્રે સાંહા ખાંભાસ ભાગ્ પુરાઇ દિ. ભાગ રૂપાઇ તથા: પુત્ર સં. પુંજાસા તસ્ય ભાગ્ ધનાઇ તથા: પુત્ર સં. ખાંભાસ તસ્ય તથા: ભાર્યા પુતલાઇ તથા: પુત્ર સં. ધનજી તસ્ય ભાગ સં. ખેદાખાઇ દિ. ભાગ સં. યેસુખાઇ તસ્ય કુદમંડન સં. ભાજસા તથા: ભાગ સં. રંગૂખાઇ તથા: પુત્ર સં. ધનજી તથા: ભાગ અંબિકા દિ. પુત્ર સં. ખાંભાસ પંચમેક પ્રભુમતિ.

૧૯૩. પદ્માવતી દેવી—સફેદ પાષાણ ઉચી ઈચ ૨૧ ૬૫૨ પાર્શ્વનાથની ત્રુતિ સહિત ચાર હાથ બે પગ તે હસ આસન સહિત છે. ૩ હાથમાં ત્રિશુળ, ગદા, શંખ છે તે એક હાથે આશીવીદ આપે છે.

સં. ૧૮૯૪ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સુદી ૧૦ રવી કાષ્ઠા સાથે તંદાતટપટે વિલાગણે બા. શ્રી રામસેનાન્વયે તદનુક્રમેણુ શ્રી ભૂષણ ત. પ. ભ૦ શ્રી ચંદ્રકોતિ ત. પ. બ. શ્રી રાજકોતિ ત. પ. બ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેનેન પદ્માવતી દેવી પ્રતિષ્ઠિતા. શ્રી ગુજર દેશે સુરત બ'દરે નરસિંગપુરા **હોલીય પ્**યલાલ એાત્રે શા. સમજી ભાગ કળાઇ તમાઃ સુત કલ્યાણજી ભાગ મારી...લિક્તાળાઇ...પદ્માવતી દેવી નિત્ય પ્રણમતિ.

૧૯૪. ચાંદીનું યંત્ર સાલહકારણનું ૮ ઈંચનું.

લેખ—સ. ૧૮૬૭ ના પાષ સુદી ૯ વાર સતે ઉપ્રો મૂલસ મે જુને દહેરે ભંગ શ્રી વિદ્યાન દી ત. પ. ભગ શ્રી ચંદ્રકી તિ ત. પ. ભગ શ્રી વિદ્યાભૂષણ પ્રણમતિ.

૧૯૫. ચાંદીનું યંત્ર દશલક્ષણ યંત્ર-૫ ઇચનું.

લેખ—વીર સ. ૨૪૬૫ ભાદરવા સુદ ૧૪ સુરત શા મગનલાલ કત્તમચંદ્ર સરૈયાની વિધવા બાઇ રૂદમણીબાઇએ કરેલા દશલક્ષણી વતના ઉપવાસ નિમિત્ત હા. શા સાકૈરચંદ.

૧૯૬. ચાંદીનું સિદ્ધચક્ર યંત્ર ૪ ઇંચનું.

ક્ષેખ સ. ૧૭૬૨ વર્ષે માઘ વદી ૭ શુક્રે દેવકળદેવ ભા૦ કુ'વરભાક્ર પુત્રી દેવકુ'વર રતનત્રય પુત્ર માતીચ'દ કાષ્ટાસ'થે ભ૦ સુરેન્દ્રકપતિ ઋતિક્રિતમ્.

શિખરની વેદીમાં.

૧૯૧. આદિનાથ સફેદ પાષાણની ઉંચી ૧૩ ઇંચ લેખ ફ્રીટ કરેલા હાવાથી તેમજ સીમીટ લાગેલી હાવાથી કંઇ વંચાતા નથી. પ્રાચીન છે.

૧૯૮. સફેદ પાષાણ પદ્માસન ઉચી ૧૧ ઇંચ ચિન્હ ધસાઇ **પદ્મ** છે. લેખ વ ચાતા નથા. કોટ કરેલી છે.

**૧૯૯. સફેદ પાષાના પદ્માસન** મૃતિ ૧૧ ઇંચની. લેખ વ'ચાતા નથી. ફીટ કરેલી છે. પ્રાચીન છે.

૧૦૦. સ્વિમંડલ યંત્ર ત્રાંબાનું ચાળ ૧૪ ઇંચનું.

લેખ—સ. ૧૭૪૦ વર્ષે દુતી શ્રાવણ વદી ૪ સામે અનિક્ કાશસ'થે નદીત≥ગ≥છ વિદ્યાપણ ભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે તદનુક્રમે ભ૦ શ્રી રાજ્કોતિ° ત૦ ૫૦ ૧૦ લદમસિન ત૦ ૫૦ લ૦ શ્રી ઇદ્રસ્થાય



शो पंचमेर धातुना चौमुखी ऊंचा इंच ७२ सं० १७४७ मां प्रतिष्ठित गोपीपरा सूरतना काष्टसंघो नृसिंहपुराना दहरानुं भन्य अजोड प्रतिबंध. अंबदनगर (दक्षिण) मां भ० सुरेन्द्रकीर्ति प्रतिष्ठित (बधु माटे जूबो पानुं ६९)

તુ ૫૦ લુ શ્રી સુરે ક્કીત ઉપદેશાત શ્રી સૂર્ય પુર (સુરત) ચંદ્રપ્રભ ચૈસાલયે નરસિંધપુરા દાતીય હરસખ ગાત્રે સા. તેજપાળ સુત સાહા કલ્યાણજ ભાર્યા બાહ રતનગાઇ ઉદરે જાત બાઇ તેજ માઇ 'કદમ્ શ્રી રૂષિમંડળ યંત્ર' નિત્ય' પ્રણમતિ.

૨૦૧. ગણધરવલય યંત્ર તાંબાનું ચોખ'ડું ૧૩ાા×૧૩ાા નું ४८ डेहिन् .

લેખ—સં. ૧૫૩૧ વર્ષે મહા સુદ ૮ ને સોમે શ્રી કાષ્ટાસ ધે નંકિતટ ગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી સામકીતિ શિષ્ય આચાર્ય શ્રી વીરસેન ગુરૂહ પ્રતિષ્ટિતમ નૃસિંહપુરા ગ્રાતિ-ક'કલાલ ગાત્રે સ'ઘવી ગુગર પુત્ર ચાર કેસરીસીંગ, કાંગા, કરસી, કેશવ એતેન શ્રી ગણધર વલય યંત્રમ્ પ્રણમતિ.

#### દીવાલ ઉપરતા લેખ.

આ શ્રી ચંદ્રપ્રસુનું દહેરાસર દિ. જૈન નરસિંહપુરા પંચાયતન ઘણા વર્ષનું છે. એના જ્બોલાર કરી વેદી પ્રતિષ્ટાની ક્રિયા સ'વત ૧૯૬૪ ના વૈશાખ સુદ ૧૦ ગુરૂવારે ભ૦ શ્રી ખેમકીર્તિજીએ કીધી છે.

# નાર—કાષ્ટાસ થની, પદાવળી નરસિંહપુરાનાં ગાત્રો અને હસ્તલિખિત શાસ્ત્ર ભંડાર.

સુરતના કાષ્ટાસ'ઘી નરસિંહપુરાનું આ મ'દિર આશરે ૫૦૦ વર્ષોનું ઘણંજ જુનું ગણાય છે. આ મંદિર સરતની સાં. ૧૮૯૩ તી માટી આગમાં બળો ગયેલ નહિં જેથી ઘણી જુની બાંધણીનું હતું તેમાં ઉપર મોડી વેડી અને આગળ મોડી અગામી હતી. ને નાંચે ક્ષેત્રપાળ હતા. વળી અત્રે દર વર્ષે પ્યુર્વભામાં પાંચમાઠે માટા ઉત્સવ થતા ત્યારે અત્રે અભિષેક પૂજન આરતી પછી ખરાના તથા અંશકના ગરળા અને દાંડીયા રાસો રમાતા હતા. તે અમે નજરે क्रीबद्धा है.

એ સમયે ગાપીપુરામાં નરહિંપરાના બાઇઓના ૧૦-૧૨ ઘર હતા! જ્યારે આજે એક પણ નથી અને આ મંદિર શ્વેતાંબર જૈન બાઇઓની ગીચ વસ્તીમાં આવેલું છે. આ જીનું મંદિર ઉતારી પાડી માહેં શિખરબંદ મંદિર બનાવાયલું જેની વેટી પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૯૬૪ માં શ્રી ૧૦૮ બહારક શ્રી ક્ષેમકીતિ છએ શિષ્ય પરિવાર સાથે પધારીને કરાવી હતી તે પણ અમને યાદ છે.

આ મંદિરની પ્રતિમાઓના લેખા ઉપરથી અશાય છે કે કાષ્દા સંઘમાં ઘણા ગચ્છા હતા અને વિદ્વાન બદારકા યા ગયા છે જેથી. અત્રે એ ગચ્છના વર્તમાન બદારક શ્રી યશકીતિ જીને એ ગચ્છના ઇતિહાસ ને નરસિ હપુરાના ગોત્રા વિષે પૂછપરછ કરેલ તે ઉપરથી આપના વિદ્વાન શિષ્ય પં. રામચંદ્ર જૈન્નરતને અમાને નરસિ હપુરાના ગોત્રા તેમજ બદારકાની કુલ નામાવળી જે આપની પાસે સંગ્રહીત છે. તે માકલી આપી હતી, જે નીચે મુજબ છે:—

## કાષ્ટાસ'ઘના ગચ્છા અને ભટ્ટારકાની પટાવલી.

કાષ્ટાસ'ઘકે ચાર ગચ્છ હૈં—૧ નંદીતટ ગચ્છ, માથુર ગચ્છ, લાટ્વાગડ ગચ્છ, પુનાટ ગચ્છ, કહીં કહીં લાટવાગડ ગચ્છકી જગહ. વાગડ ગચ્છલી લિખા હૈ. હમારી ગફી નંદીતટ ગચ્છકી હૈ. ઐર ઇસીકી પટાવલી હમારે પાસ હૈ જો નિશ્ન પ્રકાર હૈ.—

૧ અહિંદ્રક્ષન, ૨ ગંગસેન, ૯ નાગસેન, ૪ સિહાંતસેન, ૫ ગાપ-સેન, ૬ તાપસેન, ૭ રામસેન, ૮ તેમિસેન, ૯ નરેન્દ્રસેન, ૧૦ વાલ-વસેન, ૧૧ મકેન્દ્રસેન, ૧૨ આદિત્યસેન, ૧૩ સહસ્રકીતિ, ૧૪ મુત-ક્રીતિ, ૧૫ દેવકીતિ, ૧૬ રામસેન, ૧૭ વિજયકીતિ ૧૮ વાસવસેન, ૧૯ મહાસેન, ૨૦ મેઘસેન, ૨૧ સુવર્ણસેન, ૨૨ વિજયસેન, ૨૩ હરિસેન, ૨૪ ચારિત્રસેન, ૨૫ વીરસેન, ૨૬ મેર્સેન, ૨૭ શુભ કરસેન, ૨૮ જયકીતિ, ૨૯ ચંદ્રસેન, ૩૦ સામકીતિ, ૩૧ સહસ્રકીતિ, ૩૨ મહાકીતિ, ૩૩ યશકીતિ, ૭૪ શુણકીતિ ૩૫ પદ્મકીતિ, ૩૬ ભુવનકીતિ, ૩૭ વિમલ્લીકીતિ ૩૮ મદનકીતિ, ૩૯ મેરૂકીતિ, ૪૦ સુણસેન. ૪૧ રત્નુકાતિ ૪૨ વિજયસેન, ૪૩ સવર્ષકાતિ. ૪૪ ભાનુકોતિ<sup>૧</sup>, ૪૫ સાંયમસેન, ૪૬ રાજકોતિ<sup>૧</sup>, ૪૭ નાંદીકોતિ<sup>૧</sup>, ૪૮ ચારૂકોતિ<sup>૧</sup>, ૪૯ વિશ્વસેન. ૫૦ દેવભૂપણ. ૫૧ લલિતકીતિ<sup>૧</sup>. પર શ્રુતકી તે, પર જયસન, પજ ઉદયસેન, ૫૫ ગુણદેવ, ૫૬ વિશાલકોર્તિ, ૫૭ અન તકોર્તિ, ૫૮ મહેન્દ્રકોર્તિ ૫૯ વિજયકોર્તિ,. ૬૦ જિનસેન, ૬૧ સૂર્ય'કીતિ', ૬૨ વિશ્વસેન, ૬૩ શ્રીકીતિ' ૬૪ ચારૂકીતિ , કપ શૈલ્યકીતિ, કક ભવકીતિ, કહ ભાવસેન (ભવાનકીતિ), ૬૮ લાહકીતિ, ૬૯ ત્રૈલાકયકીતિ, ૭૦ અમરકીતિ, ૭૧ કર્માઘસેન, છર સુરસેન, ૭૩ વિજયકીતિ<sup>\*</sup>, ૭૪ રામકીતિ<sup>\*</sup>, ૭૫ ઉદયકીતિ<sup>\*</sup>, ૭૬ રામકીતિ° (રાજકીતિ°), ७७ કુમારસેન, ७૮ પદ્મકીતિ°, ૭૯-પદ્મસેન, ૮૦ ભુવનકીતિ, ૮૧ વિખ્યાતકીતિ, ૮૨ રત્નકીતિ, ૮૩ રામકીતિ<sup>ર</sup>. ૮૪ ભાવસેન. ૮૫ લક્ષ્મીસેન ૮**૬ ધર્મ સેન**, ૮૭ ભીમસેન.. ૮૮ સામકોતિ . ૮૯ વિજયસેન, ૯૦ યશકીતિ, ૯૧ ઉદયસેન, ૯૨ ત્રિભૂવનકોર્તિ, ૯૩ રત્નભૂષણ, ૯૪ જયકોર્તિ, ૯૫ કમલકોર્તિ.. ૯૬ ભુવનકીતિ . ૯૭ વિશ્વસેન, ૯૮ મહીચંદ્ર, ૯૯ સુમતિકીતિ. ૧૦૦ જગતકીતિ. ૧૦૧ પ્રતાપકીતિ, ૧૦૨ ખંગસેન, ૧૦૩ નેમિસેન. ૧૦૪ વિજયસેન, ૧૦૫ દેવેન્દ્રકોર્તિ, ૧૦૬ નેમિસેન,.. ૧૦૭ હેમચંદ્ર, ૧૦૮ ક્ષેમકીતિ<sup>ર</sup>, ૧૦૯ **યશકીર્તિ**. (જો વર્તમાન– મે' મૌજાદ હૈં.)

દસરી ગાદીકી પ**ટાવ**લી.

કાષ્ટ્રાસ'ઘ ન'દીતટગચ્છકો ઇડરકી ગદ્દી કે ભદારક ક્રમસંખ્યા. ૮૬ ધર્મ સેન, તક તા ગદ્દી એક હી થી બાદમેં ઇડરમેં નઇ ગદ્દી. રથાપિત હુઇ સા ભાગ ધર્મ સેન કે બાદ નિમ્ન ભદારક હુએ હૈં---

૮૭ વિમલસેન ૮૮ વિશાલકીર્તિ, ૮૯ વિશ્વસેન, ૯૦ વિદ્યાસવણ, **૯૧** શ્રીભૃષ્ણ ૯૨ ચંદ્રકોર્તિ, ૯૩ રાજકીર્તિ, ૯૪ લક્ષ્મીસેન, ૯૫ ઇન્દ્રભૂષણ, ૯૬ સુરેન્દ્રકીતિ, ૯૭ સકલકીતિ ૯૮ લક્ષ્મીસેનું ૯૯ રામસેન, ૧૦૦ રત્નકીતિ, (જો બ્રષ્ટ હોકર ભમ્યઇ ચલે ગયે થે)

#### નરસિંહયુરા જાતિ કે ર૭ ગાત્ર—

૧ ખડનર, ૨ ફૂલભગારા, ૩ ભીલનહાડા, ૪ નયણપારખા, ૫ અખશ્ચિયા, ૬ ભદ્રપસાર, ૭ ચિમડિયા, ૮ પ્રભલમતા, ૯ પદ્મ, ૧૦ સમતાહર, ૧૧ કલશધર, ૧૨ ક કુલાલ, ૧૩ એારઠેસ, ૧૪ સાંપડિયા, ૧૫ તેલિયા, ૧૬ વાલાલા ૧૭ ખેલણ, ૧૮ ખાંમી, ૧૯ હરસાલ, ૨૦ નાગર, ૨૧ જસાહર, ૨૨ જડફડા, ૨૩ ખારાડ, ૨૪ કથાદિયા, ૨૫ પંચલાલ, ૨૬ માકલવાલ, ૨૭ સુરા.

# પ્રાચીન હસ્તલિખિત શાસ્ત્ર ભંડાર.

આ મંદિરમાં માટા હસ્તલિખિત શાસ્ત્ર ભંડાર છે, જે અત્યંત અવ્યવસ્થિત હતા તેને ખરાખર જોઇને સાક્ષ્મક કરાવીને તેમજ જુદા જુદા ભાંધણા ભંધાવીને તેનું વીગતવાર સૂચીપત્ર (લીસ્ટ) શ્રીમાન્ જૈનધર્મ ભૂષણ ધર્મ દિવાકર છા. શીતળપ્રસાદજીએ સુરતમાં સં. ૧૯૭૯ વીર સં. ૨૪૪૯ સન ૧૯૨૩માં પધારી એ મંદિરમાં ખેસીને ઘણાજ પરિશ્રમે વિગતવાર તૈયાર કર્યું હતું, જે "દિગ'બર જૈન" માસિક પત્ર વર્ષ ૧૬ અંક ૧૦ (શ્રાવણ) માં છપાયલું છે જે ઘણું માંદું હોવાથી તેના ૫૮૬ પૂર્ણ પ્રન્થાનાં માત્ર નામ નીચે મુજબ છે તે પ્રકટ કરીએ છિયે–

#### પડક શાસ્ત્રોનાં નામ.

વેષ્ટન (બાંધણ) નં. ૧—પ્રીત્યંકર ચરિત્ર, પદ્મનાભ પુરાણ, -ત્રેમિનિર્વાણ, પાંડવપુરાણ (છ'દ), રાહણી કથા, નાગકુમાર ચરિત્ર, કરક'ડુ ચરિત્ર.

આંધ્રણ નં. ર—કિયા કલાપ, લોકાનુયોગ, દ્રવ્ય સંઘઢ, રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર, સ્વાપરી લિંચાનુશાસન, સામાયિક મહાબાબ્ય વ પાદ, આલાપ પદ્ધતિ, કમંદ્રપ્રકૃતિ, ચંડ વ્યાકરણ, દ્રવ્ય સંમઢ, ન્તત્વાર્થ સાર, સમવસરણ સ્તેત્ર.

व्यक्तिक वं. 3-महापुराख, अ. बतुमान सरित, क्यान्त्री,

શ્રીપાળ ચરિત્ર, (૧૪૧૪ કા ) જિનદત્ત કથા, નાગકુમાર ચરિત્ર,. ભરત નિર્વાણ.

**પ્યાંધણ ન**ે. ૪—મહા પુરાશ, મહાવીર પુરાણ, રામ ચરિત્ર, પદ્યુખ્ન ચરિત્ર, રોહિણી કથા, સમ્યકત કોમુદી, પુષ્પાંજલી કથા, શ્રેણિક ચરિત્ર, હેાળીપવે કથા, વ**દ**ેમાન પુરાણ, ધન્યકુમાર ચરિત્ર.

ખાંધણ તે. ૫—ગામટસાર મૂળ, પરીક્ષાસુખ, પાર્શ્વનાથ સ્તાત્ર, ષ્ટ્ર. દીક્ષાવિધિ, ચૌવીસ કાણા, પ્રતિક્રમણ, આરાધના સારાદિ, પંચ સ્તાત્ર, પ્રશ્નોત્તર શ્રાવકાચાર, બક્તામર સમ'ત્ર, તત્વસાર, ગાતૃકા અબિધાન મેંત્રશાસ્ત્ર, પદ્માવતી અષ્ટક, પરમાત્મા પ્રકાશ.

ખાંધણ ન . ૬— મૃંગરીક કાવ્ય વ વૈરાગ્ય શતક, ગર્ગપાસા કેવળા, વૃદ્ધ ચાણકય, સ્વપ્ન ચિંતામણિ, શૌચાચાર, ઉત્પત્તિ વિચાર, નારચંદ જ્યાતિષ, પાસા કેવળી, માતૃકા વિહક વિચાર, હિતાપદેશ, સ્વપ્ન વ હીંક પરીક્ષા, ષષ્ટી સંવસ્તરી, વાસુદેલ, પ્રસ્તાવિકા લોક, સુબાષિત કાષ કાવ્ય, ધનંજય નામમાળા, સુકત સુક્તાવળી, પ્રદ્ર દશ્વ, તિલક દિવસ અર્થન, સિદ્ધપ્રિય રતાત્ર, સિંદુર પ્રકરણ, અમર કોષ.

ખાંધણ નં. ૭—નેમિનાથ પુરાણ, જંખૂરવામિ ચરિત્ર, પાંડલ પુરાણ, સમ્યક્ત કોમુદી, યશાધર ચરિત્ર, હરિવ'શ પુરાણ, ત્રિકાળ ચૌવીસી, અન'તવત કથા, ત્રિષષ્ટી સ્મૃતિ.

**પ્યાંધણું ન**ે. ૮—પા**ર્ધા**નાથ ચરિત્ર, પદ્મનાભ પુરાણુ, ભવિષ્ય-દત્ત ચરિત્ર વિદ્યાવિલાસ, નેમનાથ ચરિત્ર, વૃષ્ણનાથ ચરિત્ર.

ખાંધણ નં. ૯—ત્રિલાકસાર, દ્રવ્ય સંત્રહ, બિદગ્ધસુખ ખંડન કાવ્ય, આલાચના સૂત્ર, પંચાપ્યાન દ્વાર કથા, ઉપાદશ કાવ્યુ, નામમાળા, સામાયિક પાદ, વાઝ્મદાલંકાર, સસુચ્ચય સંપ્યા, પ્રાય-શ્ચિત સસુચ્ચય, ક્રિયા કલાપ, જિનસેન સહસ્રતામ, મદન પરાજય કાવ્યુ.

आंध्राय नं. १०-४ शास्तिकाय क्ष्म अक्रेस, जानार्थाव

ચૌવીસ ઠાણા, સિંદુર પ્રકરણ, એકાક્ષર નામમાલા, સિદ્ધાંત ચર્યા, રૂદ્ધિ વર્ણન, તત્વાર્થ રત્ન પ્રભાકર, રૂદ્ધિ મંત્ર, પાસા કેવળી.

ખાંધણ નં. ૧૧-—પ્ર૦ શ્રાવકાચાર, આરાધનાસાર, પંચ પરા-વર્તન, શકુનાવળી, પદ્યનંદી પચીસી, પરમાતમા પ્રકાશ, સંખાધ પંચાસિકા, સજ્જનચિત્ત વલ્લભ, દ્રવ્ય સંગ્રહ, અમરકાશ, સમયસાર કળશ, પ્રમાણ મંજરી, નામ માલા, સ્વપ્નાધ્યાય, લાેકાનુયાંગ, હરિવ'શ, તત્ત્વાથ' વૃત્તિ, અનેકાથ' મંજરી, પંચાસ્તિકાય, કમ' પ્રકૃતિ, ભક્તામર સડીક, વસુન'દિ શ્રા૦, વાગ્ભદાલ'કાર, જિન સ્તવન.

ખાંધણ નં. ૧૨—કથાકાષ, પાર્વપુરાણ, યશાધર, હતુમાન, ભવિષ્યદત્ત, વરાંગ ચરિત્ર, કપૂ<sup>\*</sup>ર મંજરી, સુદર્શન, પદ્મનાથ પુરાણ, જયકુમાર પુરાણ, શ્રીપાળ, ચંદના, લિબ્ધવિધાન, અશાકરાહણી, શાંતિનાથ પુરાણ, પુષ્યાત્રમ કથા, (૧૫૧૯ કા)

**ખાંધણ નં. ૧૩**—મહા પુરાણ, આરાધના કથા, હરિવ**ંશ** પુરાણ, ઉત્તર પુરાણ, **હનુ**માન ચ., શ્રીપાળ.

ખાંધણ નં. ૧૪—ત્રિલોકસાર, ચાર ચૌવીસી, તત્વસાર, ભક્તા-મર, મદન પરાજય, જિનયત્ર કલ્પ, ચૌવીસ ઠાણા, સુક્ત મુક્તાવાલિ, દ્રવ્ય સ'ગ્રહ, ત્રિલોકસાર.

**ખાંધણ નં. ૧૫**—યશસ્તિલક, ચંદ્રિકા, ગામટસાર, ત્રિલાકસાર.

ખાંધણ નં. ૧૬—૫૧ પુરાણ, પ્રદ્યુમ્ન ચરિત્ર, રાત્રિવૃત કથા, કથા કાષ, નાગકુમાર, જિનદત્ત કથા, ભવિષ્યદત્ત ચરિત્ર, જીવ'ધર, હરિવ'શ પુરાણ.

ખાંધણ નં. ૧૭—સમયસાર, કમ પ્રકૃતિ, ત્રિલાકસાર, પ્રતિષ્ઠા તિલક, નરે દ્રસેન, અમરકાષ, કલ્યાણ-મે દિર, નામમાળા, ત્રિલાકસાર, જન્મપત્રી વિચાર, સત્વસ્થાનાંગ પ્રરૂપણા, પ્રશામરતિ પ્રકરણ, ચાવીસ દાણા, તત્વસાર, ષડ્ દશેન, કમ પ્રકૃતિ, ધન જય, સન્જન ચિત્ત-લલન, કમ વિપાક, ગામડસાર ન્યાય શોસ્ત્ર, સહસ્ત્ર નામ.

**ખાંધણ નં. ૧૮**—પુલ્યા**ત્ર**વ, પાંડવ પુરાણ, તેમિ પુરાણ, પ્રદ્યુમ્ત ચરિત્ર.

ખાંધણ નં. ૧૯--સિંધુર પ્રકરણ, તીસ ચાવીસી નામ, સહસ નામ, આરાધના સાર, સાડી સંવત્સરી, ષટ્ દર્શન, જ્ઞાનાર્ણવ, પદ્મ-નંદી પચ્ચીસી, પંચ પરાવત્તન, ત્રિલાકસાર, પાવાપુરી કલ્પ, દેવાગમ સ્તાત્ર, પ્રશ્નોત્તર શ્રા૦, અધ્યાત્માપનિષદ્દ, સિંદુર પ્રકરણ, પાસા કેવળી.

**ખાંધણ ન**ં. ૨૦—જ'ખૂરવામી, જ્યેષ્ટ જિનવર કથા, શ્રીપાળ ચરિત્ર, વયલનાથ પુ., હરિવ'શ પુ, યશોધર, કજાસુત્ર, નાગકુમાર.

ખાંધણ નં. ૨૧—યશોધર, હનુમાન, વરાંગ ચરિત્ર, પાંડવ પુરાણ, વૃષભ પુરાણ, કરકંડુ કથા, લબ્ધિવિધાન કથા, તેમિ કાવ્ય, નુગંધદશમી કથા, શ્રીષાળ ચરિત્ર, પંચ સ્તાત્ર, વિભુધાષ્ટક, ત્રિંશત્ ચતુવિંશતિ પૂજા, કમંદહન, ગણધરવલય પૂજા, કમંદહન પૂજા, ઋષિમંડળ પૃજા, દશ ક્ષદ્મણ પૂજા, ગણધર પૂજા.

ખાંધણ નં. ૨૨— રૂષિમંડળ, ગણધર પૂજા, કલિકુંડ પૂજા, પલ્યવિધાન, ત્રિયોવીસી પૂજા, હોમ વિધિ, પદ્માવતી પૂજા, શાંતિ પૂજા, ભક્તામર પૂજા, સિહ્લચક પૂજા, ચોવીસ પૂજા. સમાશરાષ્ટ્ર પૂજા, સિદ્ધ પૂજા, રત્નત્રય વિધિ, સાલહકારણ જયમાળા, પલ્ય વિધાન, પાશ્વનાથ પૂજા.

ખાંધણ ન'. ૨૩—પ્રતિષ્ઠા તિલક, ચારિત્ર શાહ, જિન માતૃકા, 'વજા રાહણ વિધિ, જલ હામ, જિનસ'હિતા, સપ્તચરમસ્થાન પૂજા, પદ્માવતી પૂજા, પલ્ય વિધાન, વાસ્તુ પૂજા, ધમ'ચક્ર પૂજા આદિ.

**ખાંધણ નં. ૨૪**—પલ્ય વિધાન. ક્ષેત્રપાળ પૂજા, ત્રિ'શત્ ચૌવીસી પૂજા, સોલહકારણ ઉદ્યાપન, શ્રુતસ્ક'ધ પૂજા, મહાભિષેક, શુકલ પ'ચમી પૂજા, લબ્ધિ વિધાન કથા.

# ગુજરાતી ભાષાના ગ્રન્થા.

**ખાંધણ ન'. ૨૫**—પુષ્પાંજળી, આદિવત કથા, દાનશીલ તપ સ'વાદ, અનિરૃદ્ધ હરણ, સિ'ઢાસન ખત્તીસી, તેમનાથ બલગુણુ, મહાપુરાજુ, સવાયા છત્તીસી, આદીશ્વર કાગ, પુર'ધર વત કથા, ત્રિલાેકસાર ચોપાઇ, શ્રેજિક આખ્યાન, શ્રાવકાચાર, શ્રીમ'દર રાસ, ચાદન છઠ વત કથા, સુરસુંદરી રાસ, ધર્મપરીક્ષા રાસ.

ખાંધણ તે. ૨૬—અક્ષય દશમી કથા, સુકુમાલ રાસ, શ્રેણિક પૃચ્છા, ભાવભવદેવ, પાંડવ, મહાપુરાણ, હરિવ'શ રાસ, પ'ચેન્દ્રી સ'વાદ, ભતે<sup>દ</sup>વર રાસ, નરસિ'હકુમાર રાસ, નેમિકાગ, પ્રદ્યુમ્ત રાસ, શ્રીપાળ રાસ, મૌત કથા, સપ્ત વ્યસત રાસ, સિ'હાસત બત્તીસી, સુક્રેશલ રાસ, સપ્ત પરમ સ્થાન, શાસતદેવી, કલ્યાણ મ'દિર ટીકા. ત્રિલાકસાર ધ્યાન, કમેલવપાક, બલિબદ્દ, રામસીતા રાસ, પખવારી ત્રત.

## અજૈન ગ્રન્થ.

ખાંધણ નં. ૨૭ કિરાતાજુંનીય કાવ્ય, ચંડિકા રતાત્ર, કુમાર સંભવ, શિશુપાળ વધ, કિરાત ટીકા, મેઘદ્રત, ભાજપ્રભંધ, કળિ-કલ્પદ્રમ, તક સંગ્રહ, કાલગ્રાન, સસિદ્ધાર, નૈષધ કાવ્ય, રહ્યુવંશ, મેઘદ્રત, રહ્યુવંશ, ભતું હરી ડીકા, તક ભાષા, છંદ શાસ્ત્ર, શકુન પ્રંથ, ન્યાયસાગર, વ્રત રત્નાકર, તક ભાષા, રહ્યુવંશ, મેઘદ્રત.

ખાંધણ તે. ર૮—કુમાર સંભવ, યાંગ વશિષ્ટ, છેંદશાસ્ત્ર, ન્યાયસાગર, તકે ભાષા, વત રત્નાકર, નિષધ ટીકા, કિરાત ટીકા, વિવઃહ પટલ, મેઘદ્રત, માઘ ટીકા, આદિ.

ખાંધણ નં. રહે—સાત પદાર્થી, રઘુવ શ, તકે ભાષા, સપ્તા પદાર્થી, સુમુખી પૂજા, કિરાત ટીકા, જ્યાતિષ ચક્ર, શાસ્ત્ર મંજરી, સપ્ત પદાર્થી, તકે ભાષા, સારંગધાર, વૈદ્યકે પ્રન્ય, વિવાહ પટલ, કુંડમ ડેપ કૌસુદી જ્યાતિસાર.

આંધણ નં. ૩૦—કૌસુદી પ્રક્રિયા, સારસ્વત, સિદ્ધાંત કૌસુદી, પ્રાકૃત સૂત્ર વૃત્તિ, શબ્દ શાભા, કૌસુદી પ્રક્રિયા મ્માદિ

**ખોધણ નં. ૩૧—રસ મંજરી, વૈદાક પ્રન્ય, તક પરિભાષા,** યાગશત, ત્રેલદૂત આદિ.

# હિન્દીકે જૈન ગ્રન્થ.

ખાંધણ નં. 3ર—સમયસાર કળશ, પ્રવચન સાર, રાજીલ પચ્ચીસી, શ્રી પાર્ક્વ નાથ જયમાળ, ભાષા બકતામર, ખનારસી વિલાસ, ૮૪ ગાવ, નેમનાથ કાગ, રાજનીતિ સમુચ્ચય, વાસુદેવ આખ્યાન, ગર્મભાષા કેવળી, રેશુકા રાસ, ગુરાવલિ, શ્રું માર શતક, રાહિણી કથા, અશાક સપ્તમી કથા, વાસ્તું પૂજા, તક પરિભાષા, આદી વર કાગ, પાસા કેવળી, સહસ્રનામ, યૂલબદ ચંદ્રાયણ, અષ્ટ સહસી, ઉત્તર પુરાણ, નીતિસાર, આત્મ સંબાધ વિરદાવળી, કલિકું હવેલ, જયપતાકા કલ્પ, સમવસરણ રચના આદિ.

**ખાંધણ ન**ે. 33—કમ<sup>ર</sup>કાંડ, ત્રિલાકસાર સચિત્ર, પ્રશ્નોત્તર*ે* શ્રાવકાચાર, કાર્તિ°કેયાનુપ્રેક્ષા, ગામટસાર વૃત્તિ, ધનપાળ ચરિત્ર.

**ખાંધણ ન**ં. ૩**૪ થી ૪૭**—નકશા, અપૂર્ણ પુરા**ણ, મુટકે વ** કુટકળ પત્ને.

કાઇ વિદ્વાનને બાલાવીને અમુક સમય રાખીને ઉપલાં પ્રન્થા-માંથી અપ્રકટ પ્રન્થાના ઉદ્ઘાર કરવા પ્રયત્ન કરવા જરૂરી છે.

વળી આ મંદિરમાં પૂજા પક્ષાલના પ્રત્યંધ પણ બરાયર થવાની જરૂર છે. તેમજ ગાપીપરામાં એક પણ દિ. જૈન ઘર ન ક્ષેવાથી હવે જો એનું સ્થાનાંતર થઇ શકે તાે તે પણ કરવું જરૂરી લાગે છે.

> મૂળચ**ંદ** કસનદાસ કાપડિયા, સંપાદક. તા. ૨૩–૧૧–૫૭



# મેવાડાનું કા**ષ્ટા**સંથી **મી** ચિંતામણી પાર્શ્વનાથનું દહેરૂં નવાપસ સૂસ્ત

ની

# યતિમાએાના લેખ સંગ્રહ.

(રવીવાર બપોરે ૧૨ાા તા. ૨૩-૧-૧૫)

શ્રી ચિંતામાણી પાર્ધાનાથ—કૃષ્ણ પાષાણ ૯ ફેલ સહિત
 શ્રી ઇંચ ૧૪ (મૂળ નાયક)

. લેખ—સં. ૧૭૯૬ વર્ષ ...... ઉપદેશાત તસ્પુત્ર સાસા બાર્યા વિજીતસ પુત્ર કુ વરજ ...... નિત્ય પ્રણુમતિ. લેખ ઘણાજ ઘસાષ્ઠ્ર ગયેલા છે.

ર. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેચ્યુ સહિત ઉંચી ૪ ઇંચ. લેખ—સં. ૧૬૭૯ મૂળ સંધે ભ૦ શ્રી મહિચંદ્રીપદેશાત્ં દેવસા પ્રચામતિ.

3. પા<sup>કવ•</sup>નાથ ધાતુની ૭ ફેસ સહિત **ઉચી ઇ**ચ ૪.

લેખ—સ. ૧૬૮૧ વર્ષે કાર્તિક સુદી ૧૦ રવી શ્રી કાષ્ટાસધી ભ૦ શ્રી ચંદ્રકીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્, હુંયડ ત્રાતીય વિશ્વેશ્વર ગાત્રે સ. શ્રિયંતજી ભાવી ગંગાદિ તયા: પુત્ર સ. ઇંદ્રજી રૂખમાદે.....સ. ગાંગજી શ્રી પાલ્દ્રમાશ પ્રસ્તુમતિ.

૪. પ્રા<sup>શ્વ</sup>નામ ધાતુનાં ૭ ફેશ સહિત ઉંચી ઇંચ સા

લેખ—સ. ૧૪૯૨ વર્ષ મૂળ સાંધે દ૦ નરપાલ ભાગ્યન્ સુત સાંગા ભાગ તુલાસા પાર્શ્વાય નિત્ય પ્રસ્યુમતિ

પ. પાર્શ્વનાથ ધાતુની હ ફેશું ક્રિકેલ ઉંચી ૪ ઈંચ.

લેખ—સં. ૧૫૧૮ વર્ષ **પાંચ કર્યા હું મડ વીસા સં** ૦ વસા ભાર્યા ચૂળા વિદ્યાન દી દેવા સીતાઇ પુત્ર ધરાણ પ્રણુમતિ. ૬. પામ•િનાથ ધાલુનાં ૭ ફેસ્યુ સહિત ઉંચી ઇંચ ૪ લેખ—સં. ૧૬૧૩ માઘ સુદ ૧૦ સોમે શ્રી મૂળ સધી બ૦ શ્રી શુભચંદ્રોપદેશાત્ હુંબડ શ્રે૦ ગવજી ભા૦ દાડીમદે સં......

છ. પાર્શ્વનાથ ધાતુ છ ફેચ્ચુ સહિત ઉંચી ઈંચ ૪ લેખ—સં. ૧૭૨૨ જ્યેષ્ટ સુડી ૨ શુક્રે ભ૦ શ્રી મહીચંદ્રો-પદેશાત ગાંધી વલા ભા૦ વછાદે પુત્રી બા૦ માણેક પ્રજ્ઞમતિ.

૮. પાર્ધ્યનાથ ધાતુના ૭ ફેલ્ સહિત ઉંચી ઇંચ ૪ાા લેખ—શ્રી મૂળ સ'ધે. સ'. નથી.

૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેહ્યુ સહિત ઉંચી ઈંચ ૪ાા

લેખ—સં. ૧૬૧૧ શ્રી મૂળ સંધે દ્યા જિનદાસ ઉપદેશાત્ હુંબડ સા૦ સુરા ભા૦ દેગદે સુત દેવરાજ સાવરાઉ.

૧૦. પાર્ધનાથ ધાતુની ૭ ફેબુ સહિત ઉંચી ઇચ ૪.

લેખ—સં. ૧૫૯૦ વર્ષ માઘ સુદ ૧૫ શ્રી મૂળસંધે બ**૦ શ્રી** વિદ્યાનંદી ગુરાપદેશાંત સિંહપુરા ગ્રાહ્મીય શ્રેયનાથ કારાપ નિત્ય' પ્રસ્કાતિ શ્રી શુભમ્

૧૧. પાર્ધનાથ ૭ ફેશુ સહિત ધાતુની ઉંચી ૪ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૬૨૪ જ્યેષ્ઠ સુરી ૧૩ રવી શ્રી મૂળસંથે ભાગ શ્રી સુમતિક્ષાર્તિ ગુરૂપદેશાત હું સાગ જાવડ ભાગ લંગી સુગ કાલા ભાગ નાયકદે એતે શ્રી પાર્શ્વનાથમ્ નિત્ય પ્રણ્યમતિ.

૧૨. પાર્થાનાથ હ કેસ સહિત ધાતના જાા ઇંચના.

લેખ—સ. ૧૬૨૪ મૂળસંધ ભ૦ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ભ૦ શ્રી પ્રભાચ'ન્દ્રોપદેશાત હુમડ સ્માસમાં ભા૦ સોંતીસગાઇ પુત્રી સવઇ પ્રભાવ

ા ૧૩. ગાર્જાનામ ધાહના છ ફેથ્યુ સહિત ૪ ઇથના.

्रेसिं से रे प्रेंट वैशाण धुरा एंड स्वी श्री स्वास में अर

શ્રી મલ્લીભૂષણ પટે ભાગ શ્રીગ લક્ષ્મીચંદ પ્રણુમતિ તત્પટે ભાગ શ્રી અભયચં નૈ: પ્રતિષ્ઠિતઃ

૧૪. પાર્ધાનાથ ધાતુના ૭ ફેલ્યુ સહિત ઉંચી ઈંચ ૪.

લેખ—સં. ૧૭૧૫ માઘ સુદી પ સોમે કાષ્ટાસ'થે નંદીતટગચ્છે ન•.....

૧૫. વાસુપૃજ્ય ધાતુના ઉંચી ૩ાા ઈંચ.

લેખ<del> સ</del>ં. ૧૬૮૩ મહા વદી ૫ ગુરૂ શા..... ભ૦ પદ્મ-નંદી ગુરૂપદેશાત્ વાસપુજ્યમ્ પ્રણ્મતિ

૧૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૫ ફેળ ૪ફ ઇ'ચ શ્રી મૂળસંઘે લગ્ શ્રી મલ્લીભૂષણ શિ. કલ્યાણકિતિ<sup>૧</sup>.

૧૭. ધાતુની પ્રતિમા, બદામડીના ભામંડળ સહિત ઉંચી ઇંચ પ લેખ—સઃ ૧૬૬૯ મૂળ સધે ભ૦ શ્રી વાદીચંદ્રીયદેશાત્.

૧૮. ધાતુની પ્રતિમા પદ્મપ્રભુ ઉંચી ૪"

લેખ—સં. ૧૬૯૬ વર્ષ જેઠ સુદી ૧૧ શનૌ શ્રી ગ્લસંધે બ૰ શ્રો પદ્મનંદી ઉપદેશાત્ સંઘવી શા. હંસજી બાર્યા વિમળદે સુતાઃ બાઇ રતન શ્રી પદ્મપ્રભુ નિત્ય પ્રથુમતિ.

૧૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેલ્યુ સહીત. નીચે એ હાથી તથા એ વાધ છે. ૬ ઈચની.

લેખ—સ. ૧૫૨૭ વર્ષ વૈશાખ વદી ૧૨ વાર શુકરે શ્રી મૂળ સ'ઘે સરસ્વતી ગચ્છે આ. શ્રી દેવેન્દ્રકીર્તિ તતપટે આચાર શ્રી વિદ્યાન દો ગુરૂપદેશાત ક્રુમડ શાંતિ શ્રેષ્ઠિ હીરા ભાર્યો હલકુ તચાઃ પુત્ર જ્યોતિ ભાર્યો રણુનાદે ખેતા ભાર્યો પારૂ તચાઃ પુત્ર…પ્રસ્થુમતિ.

ર૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૯ ફેચુ સહીત કર્ફ ઇ'ચ આજાળાજી. પદ્માવતિ અને વચ્ચે એ સપ્ર છે. સં. ૧૬૮૧ વર્ષે પ્રળસંધે બબ્ શ્રી મહિચંદ્ર ઉપદેશાત સંવયુરા શા, સોમા શા. રાજ્લદે નમતિ. ર૧. ધાતુનું ચાવીસું ઉચ્યુ ઇંચ ૭ નીચે પદ્માવતિ ચીતરેલ છે.

લેખ—સ'. ૧૭૬૧ વર્ષે માગસર શુદી ૫ વાર ભાેમે બાર શ્રી 'દેવેન્દ્રકીર્તિ ઉપદેશાત સિંઘ વીરલાદે કારાપિતમ્.

૨૨. ધાતુના કર્ફું" ચંદ્રપ્રસુ.

લેખ—સં. ૧૫૯૯ વર્ષ મૃળસંધે ભાગ શ્રી પદ્મનંદી તત્પટે ૧૦ શ્રી દેવેન્દ્રકાર્તિ તત્પટે ભાગ શ્રી વિદ્યાનંદી તત્પટે ભાગ શ્રી સાલીભૂષણુમ્ તત્પટે ભાગ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર સુરૂપદેશાત્ આ. શ્રી વિમળશ્રી તેલી વિનયશ્રી નમસ્તે.

ર૩. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેશુ સહીત પટ્ટેં'

લેખ—સં. ૧૬૬૬ વર્ષે મૃળસંધ શ્રી વાદીચંદ્રોપદેશાત્ સંધવી સ્વાઇ તેજલાલ સુત મના, શ્રી આવ્ શ્રી કમળકિતિ પ્રતિષ્ઠીતમ્ માદ્ય વદી ૪.

ર૪. પંચ પરમેદી ધાલુના, પાશ્વનાથ સહિત નીચે ચાંદી તથા પરવાળાનું મિનાકામ છે તેમજ ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી પદ્માવતી વાધ વગેરે કાતરેલા છે. સં. ૧૫૧૩ વર્ષે વૈશાખ શુદી ૩ શ્રો મૂળસાથે સરસ્વતી ગચ્છે કુન્દ્ર કુન્દાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી પદ્માનંદી તત્પટે ભ૦ શ્રી સકળકિતિ દેવા તત્પટે ભ૦ શ્રી વિમળેન્દ્રકોૃતિ શ્રી પાર્શ્વનાથ ખિ'ખ' પ્રતિકીતમા હુમડ જ્ઞાતિ શા. શ્રેષ્ટી મેઘા ભાયો ચાંપુ સુવ શામળ ભાયો મડકુ સુત દેવા રાજી ભાયો પાતળ શ્રાતા નાશુશા વા કુટુમ્બ યુક્તા નિસ્ય પ્રણમતિ.

૨૫. પ'ચ પરમેશી ધાતુના હ<sup>૧</sup>," નીચે કાતરકામ છે.

લેખ—સ. ૧૫૩૧ વર્ષ વૈશાખ વદી ૮ શુકરે શ્રી કાઇ સામે નંદી તાટગચ્છે ભુગ શ્રી સામકીતિ શિષ્ય આચાય શ્રી વીરસેન યુકતે: પ્રતિષ્ઠિતમ**્નેરસિંહ** ગ્રાંતિ ખડનર ગાંગે શ્રેષ્ઠી ગાધા ભાર્યો **યુરદે** પુત્ર કુચેમાં કુજા ભાર્યા અનગદે યાંગા ભાર્યા માની પુત્ર મહાયા ગાંવિ દ શ્રી પદ્મપ્રભ પ્રશુમતિ. ર દ. પાંચ પરમેષ્ઠી ધાતુના દુકુ" સં. ૧૫૦૯ વર્ષે વૈશાખ શુદ 3 સુધે મૂળ સાંધે ભાગ શ્રી સકલકિતિ તત્પટે ભાગ શ્રી સુવનકિતિ છ દા. અજય શ્રી ભાર્યો રતુ સુત લાગુા ભાર્યો નાષ્ઠ સૂત તેજા વેલા એતે શ્રી ૧૫ભનાથ નિત્ય પ્રાથમિત.

રહ. પદ્માવતિ ધાતુના ઉપર પાર્શ્વનાથ હ ફેહ્યુ સહિત ૪३"

લેખ— સં. ૧૧૬૪ શ્રી મૂળસાંધે પ્રતિરાજ્ય શ્રી ત્રય સુનીંન્દ્રો: ૧૧૬૪ નિમસેન પુત્ર મેયમસી.

૨૮. ધાતુના ક્ષેત્રપાળ પ<sup>ક્</sup>રુ" સ**. ૧**૩૯૪ વર્ષ વૈત્ર સુદી ૮... ......લેખ ઘસાઇ ગયેા છે.

રહ. પદ્માવતિ ધાતુના પ"

લેખ—સ્વસ્તિ શ્રી મૂળસ'ધે **નાગકા** ગ્રાતિ શા. નાના પ. નાનછ નિસ' પ્રશ્

૩૦. પંચ પરમેષ્ઠિ ધાતુના ઈંચ હ" પ્રાચીન પદ્માવતી.

લેખ-સ'ઘવી ગાંગુ ભાવાં ચારિણી પ્રણુમતિ નિત્ય'.

31. ધાતુની ચાવીસી—૧૧" સં. ૧પુરંદ વર્ષ વૈશાખ સુદી છ સોમે શ્રી મળસંધે સરસ્વતી ગચ્છે શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્યાન્વયે. ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી દેવા તત્પટે આચાર્ય શ્રી દેવેન્દ્રકિતિ દેવા તત્પટે આચાર્ય શ્રી હવેન્દ્રકિતિ દેવા તત્પટે આચાર્ય શ્રી શ્રી વિદ્યાનંદી દેવા તેષાંમ્ ઉપદેશાત્ નરસિંહપુરા શાતિ શ્રેદી, દાદા ભાર્યા આસુ તયા: પુત્ર……શ્રેહી મનાર ભાર્યા સાવિસી તયા: પુત્ર શ્રેહી માલા એતે શ્રી ચંદ્રપ્રભ જિન પ્રતિહા નિત્ય પ્રસ્તુમતિ. શુભે ભવ શ્રી.

3ર. ધાલુની ચોવીસી ૧૧" સં. ૧૫૨૯ વર્ષ વૈશાખ સુદી છે. સામે શ્રી મૂળ સંધે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાતકાર ગહ્યું શ્રી કુન્દકુન્દા-સાર્યોન્વચે ભાગ શ્રી વિદ્યાન દી દેવા તત્પટે ભાગ શ્રી દેવેન્દ્રકિતિ દેવા. તત્પટે ભાગ શ્રી વિદ્યાન છે દેવા તેષાંમ દ્વપદેશાત સિંહપુર ત્રાતિ શ્રેષ્ઠી ઠાકુરસી ભાષી વાપુ સુત શ્રેષ્ઠી જેમા ભાષી રતને દિવ્યા ધની. ક્ષુત્ર હરપતિ ભાર્યો રકશિવી એતેઃ શ્રી શાન્તિનાથ ચ**લર વિશ્વાશ્રી**કા કારાપિતષ નિત્ય' પણમતિ.

**૩૩. ધાતુની ચાવીસી ૧૧**"

લેખ— સં. ૧૫૧૯ વર્ષે મામ સહી ૧૩ શકો થી કાશા સંધે નંદીતટ ગચ્છે વિદ્યાગણે ભાગ થી બીમસેન દેવ નિશ્ચિત્ત શિષ્ય ભાગ થી સોમકીતિ દેવેન, કારાપ્ય પ્રતિષ્કિતઃ શિષ્ય **ખલાસાદી** સાહાદ થા પાંચાદ, થા. સારંગા, ભા. આસી, ભા. નાળી, ભા. આસી નિત્ય પ્રણમતિ.

૩૪. ધાતુની ચોવીસી ઊંચાઇ દાંચ ૧૪ શ્વસ્તિથા સં. ૧૮૧૨ વર્ષ માઘ સુદ ૫ ઝરઉ શ્રીમત કાષ્ટા સંધે ન'દીતટ ગચ્છે વિદ્યા ગણે ભ૦ શ્રી બીમસેનાન્વયે ભ૦ શ્રી લહ્મીસેન ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રીવિજય-કીતિ ગુરૂપદેશાત મેવાડા ત્રાતિ નાચઃ વશદાસ સુત વિટલચૂલજી પ્રસુખપુત્ર પૌત્રાદિ મિસહશ્રી ચતુર્વિસતિ નિત્ય પ્રશુમતિ.

૩૫. ધાતુની ચૌવીસી ૧૨ ઈંચ, સં. ૧૫૯૫ વર્ષે ભાઘ નદી ૨ ભુષે હું મડ શાતીય કડ સંતતીય સંઘવી હીરા ભાયો સાદી પુત્ર રાજપાલ ભાર્યો રાજલદે વિમ્બ' કારાપિત પ્રતિષ્ઠિતમ, શાહ્ય શ્રી ધનરતન સ્રિશી આફ્રિનાથશ્રી રસ્તુ ઇંડર વાસ્તભ્ય સુલમ ભવતુ.

૩૧. ધાતુની પ્રતિમા ચન્દ્રપ્રભુ ૧૩ ઇં**મ પદ્માસન અન્દ્રતા સિંદ** સહિત, શ્રી કાષ્ટાસ કે શ્રી ચન્દ્રપ્રભજી ભ૦ શ્રી વિજય**્ય**િત.

૩૭. ધાતુની પ્રતિ**યા શ્રો મહાવીર**જી **મલાસન ૧૪ ઇંગ કાક્ષ**-સાથે શ્રી મહાવીરજી શ્રી વિજયકીતિ<sup>8</sup>.....

3૮. ત્રામટરવામાં ધાતુની ખડગાસન ૧૦ ઇંચ કમલમાં સ્થિત. સં. ૧૫૮૭ વર્ષે ચૈત્ર વદ ૫ શુકે શ્રી મૂલસાધે સરસ્વદી ગમ્છે બલાત્કાર ગણે ભ૦ શ્રી દેવેન્દ્રકી તિ છ શ્રી ધર્મ ચન્દ્ર ક્યાદેશાત ગ્રાતિ આ સહાપાર વાડ સંપા સુતઃ હસઃ પુત્ર વીરઃ પુત્ર રંભા કુ પ્રતિષ્ઠિતમ્

ac. प्रारसनाथ धातुनी प्रतिश्वा ७ हेश अक्रित ६ व्यय **उ**श्वाध

મજાસન નીચે એ પદ્માવતી અને એ સર્પ સં. ૧૫૧૦ વર્ષ ફામણ સુદ ૧૫ શકે શ્રી મૂળસ ધે કુન્દકુન્દાચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી સકલકી તિ ... હુમડ ગ્રાતિય સ ઘવી સાહુ ભાર્યા ચીનાઇ સુત વાહુરા.....જયતુ.

૪૦. ધાતુની ચૌમુખી પ્રતિમા ૮ ઇંચ. સં. ૧૫૩૪ વર્ષે કાલ્યુણ સુદી ૧૦ યુરે ક્રિક્રો મૂળસંધે ભ૦ શ્રી સુવનકોતિ તે ૫૦ ભ૦ સાનભૂષણાપદેશાત સંઘવી માજ ભાર્યો મેઘ સુતમાણિક...પ્રણમિતિ.

૪૧. ધાતુની પ્રતિમા પારસનાથ પદ્માસન ૪ ઈંચ (ફેશ ટુડીકુડી) શ્રી મૂળસ'થે શ્રી વીર ભાર્યા હીસ સુતવાકાવાચા દેવદાસઃ…સ'વત નથી.

૪૨. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા ૪ ઇચ સ. ૧૫૪૫ શ્રી મૂળસ ધે મિલ્લિભૂષણ શ્રેષ્ઠી રાણા ભાર્યો લાછી શ્રેષ્ઠી હેમરાજ ભાર્યો ચિતાડ સુત આમીપાળ.

૪૩. ધાતુની પારસનાથની પ્રતિમા ૪ ઈંચ ઘણા જુની ઘસાયેલા આજુખાજુ એ કાર્યોત્સર્ગ પ્રતિમા તથા એ પદ્માવતી છે. લેખ નથી.

૪૪. ષારસનાથ ધાતુના ૭ ફેશુ સહિત ૪ ઇંચ આજુપાજુ ખે ઇન્દ્ર, સહિત. શ્રી મૂળસ'દ્યે.....

**૪૫.** રત્નત્રય ધાતુના ૩ાા ઈંચ સ<sup>\*</sup>. ૧<u>૫૩૫</u> શ્રી મૂળસ'થે **સ**૦ **શ્રી જ્ઞાનભૂષ**ણ ઉપદેશાત્.

૪૬. રત્નત્રય ધાતુના ૩ાા ઇંચ સ<sup>\*</sup>.. ૧૫૭૫ શ્રો મૃળસ<sup>\*</sup>ધે ભ૦ શ્રી શાનભૂષ**શ્** ગુરૂપદેશાત્.....નિસ<sup>\*</sup> પ્રણ્યતિ.

૪૭. ધાતુની પ્રતિમા ૩ ઈચ વચ્ચે ખાલી. આજુબાજુ થે પદ્માવતી છે. સં. ૧૭૦૯ વર્ષે વૈશાખ વડી ૨ કાષ્ટાસંધે લ૦ મેઘ-કીતિ ઉપદેશાત્ સંઘવી નાજુલ દેવ ભાર્યા આસૂ પૃત્ર જગજીવનદાસ ભાર્યા માલતી પ્રશુમતિ.

૪૮. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા ૪ાા ઇંચ. સ. ૧૫૮૮ વર્ષે જેઠ વદી ૪ સુધે મળસથે ભ૦ શ્રી વિજયક્ષિતિ તે ૫૦ ૧૦ ભ૦ શ્રી શુભચંદ્ર ગુરૂપદેશાત શાંતિકા રાજશ્રી ભગિની શાંતિકા જયશ્રી અંતો રત્નત્રય પ્રહામતિ.

૪૯. ધાતુની પ્રતિમા રત્નત્રય ગા ઈંચ સં. ૧૫૪૭ વર્ષ માઘ -સદી...... શ્રી મૂળસ'ઘે ભ૦ શ્રી ભવનકીતિ<sup>\*</sup> ત૦ ૫૦ **લ૦ ગ્રાન**-ભૂષણ ઉપદેશાત્ હું. શ્રેષ્ઠી વસા ભાર્યા સામાયી સુત રંગછ ધનછ પ્રાથમિતિ.

૫૦. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા ૩ાા ઇંચ સં. ૧૫૩૫ લેખ ઉપર ્રગ્રમાણે. શ્રેષ્ઠી પાયા ભાર્યો જાસ પ્રણમતિ.

૫૧. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા ૩ાા ઈંચ સં. ૧૫૩૫ ઉપર પ્રમાણે લેખ શ્રષ્કી હીરા ભાર્યા ચમક સત માચી ભાર્યો જાસી ભ્રાતા डिभराका रत्नत्रथ.

પર. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા ૩ાા ઇંચ સં. ૧૫૩૫ ઉપર ત્રમાણે લેખ.

પાંચ રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા ગાા ઇંચ સં. ૧૫૩૫ ઉપર પ્રમાણે લેખ.

પષ્ટ. રત્નત્રય પ્રતિમા ધાવની ૪ ઇંચ સં. ૧૫૬૧ વર્ષે શ્રી મૂળ સાંધે હ'ં શ્રી વિજયકિર્તી ગુરૂપદેશાત મ. બોજા બાર્યા મરઘ સત સામા રંગરાણા.

પપ. ધાવની રતનત્રય પ્રતિમા ૪ ઇંચ, સં. ૧૫૩૧ વર્ષે વૈશાખ વદી પ શુધે શ્રી મૂલસ ધ્રે ભાગ શ્રી ભાવન ક્ષીત દેવ તારુ પર ભાગ ચાનભૂષણ **દે**વ......શ્રી વિકૃત ભાર્યો વીજલદેવ રત્નત્રય'.

૫૬. રત્નત્રય ધાતની પ્રતિમા ૪ ઈચ સં. ૧૫૪૮ શ્રી મૂળમાંથે ભાગ શ્રી મહિબુષણ સંધવી તેજા સુત સંધવી કાઉ આબા પામા सुत थार

યહ. પંચ પરમેષ્ઠી પાર્શ્વનાથ સહિત ધાતુની પ્રતિમા જાા ઈન स. १<u>५२६</u> वर्षे वंशाण सुह ७ २० शुख्यंद्र केसवास जातीय પ્રશ્ર ભાર્યા પદ્માજિયા પુત્ર રત્નસા તત્ ભારો હાંસી નિજક્સીસમાર્થ પ્રતિષ્ઠિતમ્.

૧૮. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા ૪ ઇંચની સં. ૧૫૬૭ શ્રી કાષ્ઠા સંધે અ૦ શ્રી વિશાલકોતિ° બ૦ શ્રી વિશ્વસેન શ્રેષ્ઠી માડન ભાર્યાં ચંગી તમન્તિ.

પ૯. પારસનાથ ધાતુની પ્રતિમા ૪ ઇંચ શ્રી મૂળ સ'ધે ક્લ-શ્રી વિજયકીતિ શાહ નક્ષ્પાયા ભાર્યો દેવાસા.....

૧૫૮૯ વર્ષ વૈશાખ સુદી ૩ શ્રેષ્ઠી વર્ગા.....પ્રશુમતિ.

કશ. ધાતુની પ્રતિમા પદ્માસન ધર્મનાથ ૪ ઇંચ સં. ૧૭●૩ વર્ષે મૂળસ'ઘે ભ૦ શ્રી મહાચન્દ્ર શ્રી સ'ધવી પૃજા ભાર્યો **સહે∞જા** પુત્રી રમાયો નમતિ.

કર. ધાતુની પ્રતિમા પદ્માસન ૪ ઇંચ સં. ૧૭૦૩ **વાલો**. **ઉ**પરના લેખ.

૬૩. ધાતુની પ્રતિમા ગા ઈચ સ'. ૧૪૯૭ શ્રી મૂળસ'થે શ્રી ભ૦ સકલકીતિ હુમડ દ્યાતિય મહાકરના ભાર્યા ભાલી સુત...... પ્રણમતિ.

કંજ. પારસનાથની પ્રતિમાં ધાલુની ૪ ઇંચ સં. ૧૫૯૬ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૧૩ રવઉ શ્રી મૃળસ'ધે ભે∘ શ્રી મહિભૂષણ પટે અં∘ શ્રી લંદમીચંદ્ર પ્રશુમતિ.

૧૫. ધાતુની પ્રતિમા પદ્માસન ધર્મનાથ ૩ ઇચ સ. ૧૧૯૯ વર્ષે જયપ્દ સુરી ૧૦ કાષ્ટા સાથે ભ૦ લક્ષ્મીસેન પ્રતિષ્ઠિતમ્ શા. ક. પ્રાપ્ય ધર્મનાથમ્ પ્રણ્યતિ.

ત્ક. ધાતુની પ્રતિમા ૪ ઇંચ સ\*. ૧૬૨૩ માઘ શુક રૂ શ્રી. મૂળસ'યે ભ.....

६७ माह्नका भरमानाम आ ध्य क. १४२७ वर्षे वैक्षाम

સુદી ૭ શ્રી ગૂળસાંથે વ્યાચાર્ય શ્રી જયક્રીતિ ૧૧૦ ગુણદેય...નિત્ય' પ્રભુમતિ.

૬૮. ધાતુના યાંચ પરમેષ્કી ઘણાજ પ્રાચીન સ. ૧૩૪૭ વર્ષે. લેખ વાંચાતા નથી.

કલ. ધાતુની ચાવાસી, ૧૧૬ ગાળ આકારે સં. ૧૪૯૯ વર્ષે વેશાખ વદા ર વાર સોમે મૂળસ' સરસ્વિત ગચ્છે કું દકું દાચાર્યાન્ય ભાગ શ્રી વિદ્યાન' દી દેવા. તા પાળ ભાગ શ્રી દેવન્દ્રક્ષીતે દેવા તા પાળ ભાગ શ્રી વિદ્યાન' દી દેવા. તાદ પ્રક્રપદેશાત હુમહ લ'શે શ્રેષ્ટી હાપા ભાર્યા વીન્યુ તયો: પુત્ર હિરા ભાર્યા રતના શ્રેષ્ટી હાપા ભાતા સંપાય. જાયા પઢ તયો: પુત્ર પદ્મા ભાર્યો ફાલુ ભાતુ દિદાયથા ગારાદે તૃતીય ભાતુ નરદેવ ભાર્યા પુત્ર પદ્મા ભાર્યો કાલુ ભાતુ કિદાયથા ગારાદે તૃતીય ભાતુ નરદેવ ભાર્યા પુત્ર પદ્મા ભાર્યો કાલુયા ભર્તા શ્રયાર્થમ્ શ્રી અનંતનાથ ચતુરિય શિતકા કારાપિતમ્.

૭૦. પ<sup>્</sup>ચપરમેકી ધાતુના પાર્શ્વ<mark>નાથ સ</mark>હીત. નીચે ઘ<mark>ણુંજ</mark> કાતરકામ છે.

સં. ૧૫૯૪ વર્ષે ફાલ્યુન વદી ૧૦ રવી શ્રી મૃળસંધે ૧૧૦ શ્રી. વિદ્યાનંદી તે ૫૦ ૧૦ શ્રી મહલી ભૂષણ તે ૫૦ શ્રી લક્ષ્મીસેન તે ૫૦ ૧૦ શ્રી અભયચંદ્ર ગુરૂપદેશાત આર્યો કમળશ્રી તસ્યાઃ ચેલિકા, આર્યો શ્રી જિનશ્રી તસ્યાઃ ચેલિકા, આર્યો કલ્યાણશ્રી નિત્ય' પ્રણમતિ.

૭૧. પંચપરમેકી છે" ધાતુના.

સ. ૧૬૨૨ વૈશાખ સુદી ૩ સોમે શ્રીમૂળસ ધે બ૦ શ્રીસુમતિક તિ તે તદુરપદેશાત હુમડ વધ માના ભાયા વનાદે, બ્રાતા વિપા, ભાયાં શા. મનાભાર્યા મહતાદે સુત બીજ લંદે લઘુબાતા કિકા ભાયાં કેાસમદે વિલા, સુત સ ઘછ એતેથી શાંતિનાથ મ'ચ કલ્યાચુક નિસ્યમ્ પ્રચુમતિ.

**છર. ધાતુની ચાવીસી ૧૨ ઇચ**.

સ. ૧૫૭૫ વર્ષ મહા સુદી કે ગુરૂ શ્રી મૂળસાંઘે સરસ્વતિ ગચ્છે "મળાત્કાર ગણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી ભુવનકીતિ" દેવા ત૦ પ૦ ભ૦ શ્રી વિજયકીતિ" ગુરૂ-પદેશાત હુંમડ જ્ઞાતિ ભુધ ગોત્રે શા શિવ ભાર્યા લાલુ સૂત શા મતાર ભાર્યા સોનાઇ પુત્ર વર્ધમાન એતે શ્રી સુમતિનાથમ્. નિત્ય પ્રહ્મિતિ અહમીદાવાદ વાસ્તવ્યમ્.

૭૩ ધાતુની ચાવીસી ૧૨ ઈંચ સં. ૧૫૪૭ વર્ષે શ્રી ગંધાર -મંદિર ભ૦ શ્રી વિદ્યાનંદી ઉપદેશાત હુયડ જ્ઞાતિ સંઘવી ધાવર -સંઘવી સોમા સંઘવી વીરપાળી શ્રી જીન ચાવીસી કારાપિતમ્ શ્રી -પરવા ભાર્યા ધર્મી સૂત શ્રેએ દાહદા માહઇચા પ્રતિષ્ઠાપિતમ. ભ. શ્રી -મક્લીભ્રુષણેન પ્રતિષ્ઠીત્મ.

હું એાવીસી ધાતુની ૧૦ ઇંચ ૧૪૯૯ વર્ષ વૈશાખ વદી ૨ સોમે શ્રી મૂળસ'ધે કું કુકારાચાર્યા ભ૦ શ્રી પદ્માન'દી શિષ્ય દેવેન્દ્રકિર્તિ ચ્યાચાર્ય શ્રી વિદ્યાન'દી ગુરૂપદેશાત હુંમડ જ્ઞાતિ પાઃ માડેલું ભાર્યો તહકુમૂત.....જીનદાસ શ્રી આદીનાથ પ્રતિમા કારાપિતમ્.

૭૫. ચાવીસી ધાતુની ૧૨ ઇંચ સ. ૧૫૪૫ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧૨ રવા શ્રા મૂલમાંથે ભ૦ શ્રી દેવેન્દ્રક્રોર્તિ ભ૦ શ્રી વિદ્યાનંદી પદે અલ્લીભૂષણ ગુરૂપદેશાત મેવાડાજ્ઞાતિ રોષ્ટી ધનાભાર્યા ભાઇ ધની સૃત સેવાલા ભાર્યા ભાઇ નાંથી તથા આસી સૃત ચાગીદાસ તેન.

૭૭. ચાવીસા ધાતુની ૧૨" શાકે ૧૫૬૭ શ્રી મૃગ્રેસ ધે સેનગણે

ભ૦ સામસેન ઉપદેશાત્ જૈન જાતિ કલભાદે સ'ઘવી બાલરાટી. સ'ઘવી ગાંજાઇ રાકમાઇ સ'ઘવી બાળસેન સ'ઘવી સ'તાઇ રૂપભાદિ તીથ°કર ચતુ\*વિશ'તિ નિત્ય' પ્રણુમતિ.

૭૮. ધાતુની ચાવીસા ૧૨" સાં. ૧૫૨૫ વર્ષ કાલ્યુન સુદી છે. શનો શ્રી મૂળસ'ધે ન'દીસ'ધે બલાતકાર ગણે સરસ્વતિ ગચ્છે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે શ્રી ભે વિદ્યાન'દી તતપટે ભે શ્રી દેવેન્દ્રકીર્તિ તતપટે ભે શ્રી યુરૂપદેશાત હુમડ શાંતિ શા. વજા ભાર્યા દિકમદે. સુત શા. દેવા ભાર્યા વાંકલદે કમે ક્ષયાર્થમ્.

**૭૯. પ**ંચપરમેપ્કી ધાતુના **હ**"

લેખ—સં. ૧૫૨૮ શ્રી મ્ળસંધે લગ્ શ્રી સકળકીર્તિ, ભગ્ ભુવનકીર્તિ હું, શુધેશ્વર ગાંત્ર શ્રુષ્કી જડતા ભાર્યા હાંસુ સુત નરમાલ ભાર્યા ગહુ એતે શ્રી મલ્લીનાથ જિને પ્રહ્યુમતિ વૈશાખ વદી ૧૧ વાર શુધે.

૮૦. ધાતુના પંચ પરમેપ્કી છ"

ં લેખ—સં. ૧૫૨૨ વર્ષ પાષ વદી ૫ વાર <mark>સુધે શ્રી ભ. શ્રી.</mark> સામકાતિ નરસિંહપુરા ગ્રાતિ શા. ખીવર ભાર્યા શાદ્ર શ્રેયાંસનાથ કારાપિતમ.

૮૧. પંચયરમેકી ધાતુની ૧૮ ઈંચ. ઘણીજ પ્રાચીન. ઉત્તમ ખનાવટ છે. વચમાં પાર્ધાનાથ આજુળાજુ એ પદ્માસન અને એ કાયાસગ ઉપર પાર્ધાનાથ અને આજુળાજુ પદ્માવતી અને નીચે એ બાજુ પદ્માવતી એ રક્ષિકાઓ એ ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી અને એ વાઘ છે.

સં. ૧૫૪૧ વર્ષ જેઠ વદી ૫ શકે મૃ. સંધે સરસ્વતિગચ્છે બલાત્કારગં કુંદકુંદાચાર્યાન્યમે ભ૦ શ્રી શ્રીમદ્ પદ્મનંદીદેવા ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી દેવેન્દ્રક્કીતિ ત૦ ૫૦ ભ૦ ત્રિભૂવનકિર્તિ આચાર પદ્મનંદી ઉપદેશાત અગેરવાલ જ્ઞાતિય શાહુલા ગાત્રે શા. ધાના તરય ભાર્યા મેલુ રૂપીણી ત૦ ૫૦ શા. ધમર્સિક વીરવ ભાર્યા મેરાઇ

તસ્ય પુત્ર શા. માના તસ્ય ભાર્યા ફના દ્વિતીય પુત્ર શા. કેલ્ઠા તસ્ય ભાર્યા કુંવરી તતપુત્ર કેમા, નેમા, શા. ગોંચા ઇદ ભિંભ કારાપિતમ્ કર્માક્ષયાર્થમ્

૮૨. પદ્માવતી ધાતુની ઉંચી ઇંચ ધા.

લેખ—સં. ૧૭૨૩ વર્ષે ફાલ્યુણ વદી ૧ ગુરૂ શ્રી મૂળસંધે ભારતીયચ્છે બલાતકારગણે કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી વાદીચંદ્ર ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી મહાચંદ્રીપદેશાત સિંહપુરા હ્યાતીય શા. જીવરાજ બાઇ આ૦ ભાર્યા જીવાદે પદ્દમાવતી પ્રણમતિ.

૮૩. પદ્માવતી ધાતુની ઉંચી ઇંચ કાા.

લેખ—સ<sup>\*</sup>. ૧૩૮૧ વૈશાખ સુદ ૭ મ**. સ્ત: ઋ**ણે નનાઇ તાય-ત્રાદિ શ્રાવકાઃ મૃર્તિઃ કારાપિતા......

૮૪. પદ્માવતી ધાતુના ઇંચ પાા.

લેખ—સં. ૧૭૨૨ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સુરી ૨ શુક્રે શ્રી મૂળસંધે લબ્ શ્રી મેરૂચંદ્રોપદેશાત્ સારા અમલ તદ્ ગૃહભાર્યાં ભાઇ ઇન્દ્રમણી તત્યુત્ર રામજી તામકુંદજી—

૮૫. પંચમેર ધાતુનાં ઉચી ઈચ ૬.

લેખ-રઘછ વિધુરા.

૮૬. ચૌમુખ ધાતુની પ્રતિમા ઉચી ઈચ ગ્રા.

લેખ—શ્રી મૂળસાંથે ભાગ શ્રી લક્ષ્મીરાંદ બાઇ વાલ્ડી ક**મધ્યય** નમતિ.

૮૭. ધાતુની અંખા માતાજીની મૃતિ ઉચી ૪ ઇંચ. લેખ નથી.

. ८८. अरखुपार्डुश धाद्यना शा×शा....

લેખ- ભાગ મો વિશાળક્ષતિ તમ, શ્રી મક્ષ્યીભૂષન ભાગ લક્ષ્યી-ચાર પ્રણમતિ.

લેખ--- શ્રી દેવે દ્રશીતિ શિષ્ય મી વિદ્યાનંદી કારાપિતમ ગુરૂપાદુકેયમ .

૯૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેશ સહિત ઈંચ દાા લેખ—સં. ૧૩૬૦ વર્ષ માઘ સદી ૧૨ રવી શ્રી મૂળસંધે...

૯૧. અભિનંદન ધાતુના પદ્માસન ઉંચા ઈંચ ગા

લેખ—સં. ૧૬૦૦ વૈશાખ સદ ૧૫ શની શ્રી મળસંધે આ. શ્રી વિદ્યાન દી ગુરાપદેશાત સિંહપુરા હાતીય શેળ્ડી લાશા ભાગ માઇ સત શ્રેષ્કી નાથા ભાગ લખસ ભાગ હીરા કારાપિતમ.

૯૨. શ્રી વાસપુજ્ય ધાતના પદમાસન ઊંચા ઇંચ ધ

લેખ—સં. ૧૬૪૨ વૈશાખ સદી હ સોમે શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી મલ્લીભ્રષ્ણાપદેશાત સિંહપુરા જ્ઞાતીય શ્રી શ્રેષ્ટ રાણા ભાવ સાંધુ સત સગણીયા ભાર્યા સાહપિણી કહનાઇ જોતાક શ્રી વાસપૂજ્ય રાહિણી પ્રથમતિ.

૯૩. પાર્શ્વનાથ ધાતના એ બાજા પદમાવતી સહિત ને એ સપ ચિદ્ધ સહિત. ને ૯ કે છા સહિત ઉંચા ઇંચ જાા

લેખ-સંવત ૧૭૧૩ વર્ષે મુળસંધે ભુ શ્રી મહીચંદ્રોપદેશાત શા. ગરીવ્યદાસ વાયમમધ્લ પ્રણમતિ ચૈત્ર વટી ૧ ગુરૂ.

૯૪. પાર્થનાથ ૯ કેએ સહિત ધાતુનાં એ બાજા પદમાવતી સહિત ઉ'ચા ઇંચ ૬ પાછળ ધાતના ભામ'ડળ ને પાર્શ્વનાથ સહિત. લેખ-સ'વત ૧૫૬૧ વર્ષે શ્રી કાષ્ટ્રાસ'દો.....

હપ. સિદ્ધની પ્રતિમા ધાતાની ઉંચી ઈંચ કાઇ સ્વ. દાકારદાસ ડાહ્યાભાઇ ટાપ્રીવાળાના સ્મરત્યાર્થે હા. શા. મામરચંદ હોકારદાસ ટાપીલાયા મામ સરત વીર સં. ૨૪૮૦ (૨૦૧૦) વૈશાખ સુદી ૩ अधवार

कर. यकासत धाटकी अलिया-अधिकी क्षिप शा कियाना स्थान १५१५ वर्षे विश्व पही ह औ कुणस्य कर શ્રી સકલકોતિ તત્પટે ભાગ શ્રી ભુવનકોતિ શ્રી પરળત ભાગ નરબદે: ભાગ ગામલી પ્રણમતિ.

૯૭. પાર્ધાનાથ પદ્માસન સર્પ ચિક્ષ સહિત ઉ<sup>-</sup>ચી ઇચ ૮ લેખ નથી. બેઠક માેટી ધાતુની છે.

૯૮. પદ્માવતી ધાતુની ઉંચી ઇંચ જાા

લેખ—સ. ૧૬૬૦ વર્ષ વૈશાખ સુદી ૫ **ઝુધે શ્રી કાષ્ટાસ**ંધે ભ૦ શ્રી રામસેના. ભા૦ પદ્મ૦ શ્રી ૫ શ્રી ભૂપણુ પ્રતિષ્ઠિતમ્ **નરસિંહ-**પુરા ત્રાતીય કલશમૂર ગાત્રે શ્રી ભીમજ પુત્ર કુ વરજ નિત્ય પ્રભામતિ.

૯૯. પદ્માવતી ધાતુની ઉંચી ઇંચ આ

લેખ—સં. ૧૧૩૧ વર્ષે માઘ વકી ૮ સામે કાષ્ટાસંધે લબ્ શ્રી ભૂષણ......જીવરાજ.....

૧૦૦. પાર્થ'નાથ ધાતુના ૭ ફેેેેેેંં સહિત ઉંચી ઇંચ ૪

લેખ—સ. ૧૬૧૩ વર્ષે માઘ સુકી ૧૧ શ્રી મૂળસધે ભ૦ શ્રી શુભચંદ્રોપદેશાત્ હુંમડ જ્ઞાતી સ. નારદ ભા…….

૧૦૧. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ઈંચ ૩

લેખ—સ<sup>\*</sup>. ૧૬૮૧ વર્ષ<sup>ે</sup> કા<mark>ષ્ટાસ'થે ભ૦ ચ'દ્ર</mark>કિર્તી…અપ્રવાલ.

૧૦૨. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૩

લેખ-શ્રી મૂળસ'થે ભા શ્રી રામકીતિ ઉ. બા. લાડકી.

૧૦૩. ધાતુની ચાવીસી—વચમાં ત્રણ કાયાત્સગ° પ્રતિમા સહિત ઉચા ઇચ હાા આગળ ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી પદ્દમાવતી છે.

લેખ—સ. ૧૭૩૦ વર્ષે માલ સુદી ૧૩ રવી શ્રી મૂળસ' ઘે સરસ્વતિ ગચ્છે ખલાત્કાર ગણે શ્રી કુંદકું દાચાર્યોન્વયે ભ• શ્રી સકલકી તિ તદાન્વયે ભ૦ શ્રી પ. દેવેન્દ્રકી તિ ગુરૂપદેશાત્ હું મડ જ્ઞાતિ ગાંધી સરતાહ્યુ ભા૦ સરતાહ્યુદે સુ. ગાંધી સરદાસ ભા૦ શહ્યુગારદે સ્૦ માં. મુણદાસ ભા૦ વાલમદે સ્ત. સા. અવિરાજ ભા૦ ખજાયદે એते यत वि'शति तीय डिशन् नित्य प्रश्मिति

૧૦૪. ચોવીસી ધાતુની. વચમાં ત્રણ કાર્યોત્સર્ગ પ્રતિમા સહિત અતિ પ્રાચીન ઉંચી ઇંચ દ

લેખ—સ'વત ૧૩૪૩ વર્ષે માધ સુદી ૧૩ સોમે......

૧૦૫. ચાવીસી ધાતની વચમાં ત્રણ કાર્યોત્સર્ગ પ્રતિમા સહિત. નીચે પદ્માવતી ને શ્રાવક શ્રાવિકા સહિત.

લેખ—સં. ૧૫૩૧ વર્ષ વૈશાખ વદી ૫ સુધે શ્રી મૂળસ**ંધે** ભા શ્રી સકલકિતિદેવા તુ ૫૦ ભા શ્રી ભુવનકિર્તિ તુ ૫૦ ભા શ્રી ગ્રાનભૂષણ ગુરૂપદેશાત હું મડ ગ્રાતીય સંધવી બોજા બાર્યા જસો-મુક એતર્યાઃ સુત સં. જાયડ ભાવ સંસાડા ભાવ સૌવડુંગર ભ્રાત સં. ધર્મદાસ ભગિની ધર્મિણી કર્મિણી ળાક નિત્ય પ્રણમતિ...

૧૦૬. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતુના ઉંચી ઇંચ ૧૦. આગળ ઘર્ઓ ચિત્રા કાતરેલાં છે.

લેખ—સં. ૧૬૧૮ વર્ષ માઘ સદી ૫ શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિ-**ગચ્છે ભ૦ સ**કલકીર્તિ ત૦ ૫૦ **ભ**૦ શ્રી ભવનકીર્તિ તસ્યગ઼રૂ ભાતા થા. જિનદાસ ઉપદેશાત શ્રીમાલી ગ્રાતીય માતી ગાધા ભાગ ગૌરાદે-સત લાખા ભાગ ગૌરાઇ.....

૧૦૭. પાર્શ્વનાથ સફેદ પાષાણ ૭ ફેણ સહિત. ઉંચી ઇંચ ૮.

લેખ—સ: ૧૫૪૮ વર્ષ°……..લેખ ધસાઇ ગયેલ હોવા**થી** વ'ચાતા નથી.

૧૦૮. હાથી ધાતુના અભાડી સહિત ને કાઇ બાઇ હાથીને હાંકી રહી છે. હેંચાઇ દીંચ ૧૪ ની છે.

૧૦૯. ચરણપાદુકા ધાતુનાં—૩×૩

લેખ-શ્રા મૂળસંધ નમ:...ચરધાની આજુખાળું અં તું નામ ते व यातं नधी

70 ડે**૧૧૦. ચરણપાઇકા ધાતના** રાજરા

લેખ—શ્રી મૂળસ **ધે ભ**૦ શ્રી સકલકી તિ<sup>ર</sup>ે ભ૦ શ્રી વિમલકી તિ<sup>ર</sup> સ. ૧૫૨૪ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સદી ૨ સોએ હંબડ ન્નાતીય સ. વીકા.....

૧૧૧. પાંચ ચરણપાદુકા ધાતુના રાા×રાા

લેખ<del>. સ</del>ં. ૧૫૨૪ વર્ષે ભાદરવા સદી ૧૪ સની હુંબડ શ્રેષ્ઠી જેશ'ગળામ ભા૦ દેઉ સત ધર્મા ભા૦ લક્તિ સત.....શ્રી મૂળસ'ધે ભાગ શ્રી સકળકીતિ° તારુ પર ભાગ શ્રી વિમલે દ્રકીતિ° જિ**નદાસ** જાદા પ્રશ્રમતિ.

૧૧૨. ચરણપાદુકા ધાતુના ૩×૩

ેલેખ-ભ૦ શ્રી પ્રભાચંદ્રાય નમ: સં. ૧૬૪૮ ભ૦ વાદીચંદ્રો-પદેશાત્ શ્રી ગ'ધારવાસી શા. જનેસ સવા ભા૦ નીનાડે સુત સં. સેનજી ભાગ ૪.....

૧૧૩. તીન ચૌવીસી યંત્ર ૧૩×૧૩ ગાળ. તાંબાનું.

લેખ—સં. ૧૮૮૪ કા વર્ષે શક સં. ૧૭૪૮ ભાદપદ માસે શુકલ પક્ષે અષ્ટમી તિથી ગુરૂવારે શ્રીમત કાષ્ટાસ ધે ન દીતટગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે તદનુક્રમે ભ૦ શ્રી સરૈ'દ્રક્યીર્તિ' તુ પુરુ ભુ શ્રી દેવે દ્રશીત મેદપાટ શા. શ્રી ચંદ્રશીત — યંત્ર– વિધાન પ્રહામતિ. યંત્રની વચ્ચે નીચે પ્રમાણે લેખ છે-

🏂 હીં શ્રી પરમાયકાણે અન તાન ત ત્રાન શકતયેલ્યા હીં નમા

૧૧૪. સમ્યગતાન યંત્ર-૮ કાડાનું ગાળ <del>પાલુ</del>નું પારિપા નું

લેખ-સં. ૧૬૮૫ વધે માહા વદી ૪ રવી શ્રી મૂળસાંધે અ૦ રામકોતિ<sup>૧</sup> ત૦ ૫. ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી ગુરૂપદેશાત્ હું. સા. કલ્યાણ્ ભા૦ રહીયા સમ્યગ્રાન પ્રણમતિ.

૧૧૫. સમ્યગદર્શન યોત્રા ધાલુનું ૪×૪ તું.

તેખ-સ. ૧৬૪૮ વર્ષે કાર્યુણ સુદી પ શકે ન દાતદ્રગચ્છે વિદ્યાગણો.....

૧૧૬. સમ્યક્**ચારિત્ર યંત્ર ધાતુનું જા**×જા

લેખ—સં. ૧૭૪૮ ચૈત્ર સુદી પ રવા શ્રી સુરે'દ્રક્ષીર્તિ પ્રતિષ્ઠિ-તમ્ ય'ત્રમ્

૧૧૭. દશ હક્ષણ યંત્ર ગાળ ધાતુનું ૪x૪

લેખ—શક્રે ૧૧૫૯ કાગુણ વદી ૨ શ્રી મૃળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે અળાતકાર ગણે ભ૦ શ્રીપદ્મક્રીર્તા ઉપદેશાત્ ખાઇ હંસાઝાઇ પ્ર**શ્રુ**મતિ.

૧૧૮. દશ લક્ષણ યંત્ર ધાતુનું ગાળ પ×પ

લેખ—સં. ૧૬૦૦ શ્રી કાષ્ટાસંધે ભ૦ શ્રી…ક્ષ…પ્રતિષ્ઠિતમુ

૧૧૯ સમ્ચગ્દર્શન ચંત્ર—ધાતુનું પાા×પા

લેખ—સં. ૧૬૮૫ વર્ષ માહા વદી ૪ રવૌ શ્રી મૂસસંધે લ• શ્રી રામકીર્તિ ત. ૫. ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી ગુરૂપદેશાત્ હું. સા. સદનજી માતા અણ્સર શ્રી દર્શન નિત્યમ્ પ્રણુમતિ.

૧૨૦. સિદ્ધચક્ર ચંત્ર—પા×પા ધાતુનું.

<mark>લેખ—સં. ૧૭૪૬…લેખ વંચાતા નથ</mark>ી.

૧૨૧. સાલહકારણ યંત્ર તાંબાનું ગાળ ૬×૬

લેખ—સં. ૧૫૬૯ વર્ષે મૂળસંધે ભ૦ શ્રી.......

૧૨૨. ઋષિમંડળ યંત્ર ધાતુનું ગાળ ૧૧ા×૧૧ા

લેખ—સં. ૧૭૧૨ વર્ષે માહા વદ હ શકે કાષ્ટાસધે નંદીતટ મચ્છે વિદ્યાગણે ભગ શ્રી રામસેનાદે અનુક્રમે ભગ થી ઇન્દ્રભૂષણ ત. પ. ભગ શ્રી સુરેન્દ્રશીર્તિ પ્રતિષ્ઠિતે સુરત ખંદર નરસંગપુરા ત્રાતે કુંકાલાલ ગાત્રે સંઘની સુંદરદાસ હીરજી તથા સં. ત્રોકમજી હીરજી તથા શેઠ સુંદરદાસ સુત હરીદાસ સુત જગજીવનદાસ મ ક્ષિમંડળ યંત્રમ્ પ્રણુમતિ નિત્યમ્ સુંદરદાસ પુત્ર ચંપાત્રાઇ સુત ખુશાલચંદ બાઇ સંપસેન.

१२ : सम्बंध यो रित्रे यं त्र - कार्तुन कारणा ने

લેખ—સં. ૧૮૩૫ વૈશાખ વદ ૧૧ શુક્રે ભ૦ શ્રો રામક્રીર્તિજી ઉપદેશાત ગાંધી અમીદાસ મેતા

૧૨૪. સિદ્ધચક્ર યંત્ર—ધાતુનું જાા×જાા ગાળ.

લેખ—સં. ૧૭૬૨ વર્ષે માધ વદી ર શનો શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રી સકલકીતિ તદન્વયે ભાગ શ્રી ક્ષેમકીર્તિ ત. પ. ભાગ શ્રી નરેન્દ્ર-ક્ષીતિ ગુરૂપદેશાત સંધવી તેજપાળ શ્રી સિહ્લ્ચક યંત્રં નિત્યે પ્રખ્યુમતિ.

૧૨૫ **સમ્ચજ્ઞાન ચ'ત્ર**—ધાતુનું ૪ાાા×૪ાાા નુ.

લેખ—સં. ૧૭૬૨ વર્ષે માલ માસે શુકલ પક્ષે વદી છ શુક્રે ભ શ્રી સુરેન્દ્રકોર્તિ કાષ્ટાસંધે નરસીંગપુરા સંધવી શ્રી સુંદર હીરજી તથા સંધવી ત્રીક્રમજી હીરજી હરીદાસ સુંદર.

૧૨૬. ચરણ પાદુકા—ધાતુની સા×સાા લેખ નથી.

૧૨૭. (ત્રોકાેણ ચંત્ર—સક્લીકરણ યંત્ર તાંબાનું સા ઇંચ લેખ નથી.

૧૨૮. સકલોકરણ ત્રિકાણ યંત્ર ૪ ઇંચનું.

૧૨૯. યંત્ર તાંબાનું ૧૬ કાઠાનું વચ્ચમાં ૠંદે છે ૭×૭ ૧૩૦. **વરૂણ દેવી યંત્ર**—આઠ કાઠાનું તાંબાનું ૪ાાા×૪ાાા ૧૩૧. ઓ'-ક્રી-હીં-યંત્ર તાંબાનું ૩×૩ નું.

૧૩૨. **લ'-ક્ષિ-ઓ'-હીં ચ**ંત્ર તાંબાતું ચારસ જાાા×જાાા ૧૩૩. મૃતિ વગરતું ધાલુતું સિંહાસન—બા ઇંચતું.

લેખ—સ. ૧૭૨૦ વર્ષે કાષ્ટા સધે માશુર ગચ્છે લોહાચાર્યાન્વયે ભા• શ્રી કુમારસેન ત. પ. ભા• શ્રી મેલકોર્તિ ત. પ. ભા• શ્રી સુષ્યુભદ્રોપદેશાત્ જેમતાલ જ્ઞાતીય…નિત્યમ્ પ્રથમતિ.

૧૩૪. પંચ પરમેશી—પંચ ધાતુના ⊪ા ઇંચના ઘણા પ્રાચીત. લેખ નથી.

૧૩૫. પંચપરમેકો ધાદ્રુના ક ઇંચના. લેખ નથી.

૧૩૬. પાર્ચાનાથ ધાતુના હ ફેચ્યુ સહિત ૧ા ઇંચ લેખ નથી.

૧૩૭. પદ્માસન ધાતુ પ્રતિમા-- શા ઇચની લેખ નથી

૧૩૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુ **૭ ફેચ્યુ સહિત. લેખ નથી. ૧ા ઈચની** સં. ૧૭૨૨ વંચાય છે.

૧૩૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુની છ ફેચુ સહિત ૧ા ઇચના લેખ—મૂળસંધ ભ૦ મહીચંદ્ર.

૧૪૦. પાર્ધ્વનાથ ધાતુની—૨ ઇંચની લેખ—મૂળસંધે લ૦ શ્રીભૂષજ્ય.

૧૪૧, પાર્શ્વનાથ ધાતુની—૧ાા ઇંચની ૭ ફેચ્યુ સહિત. લેખ—સંવત ૧૫૭૩ શ્રી મૂળસંધે ભૃગ્ શ્રો લક્ષ્મીચંદ્ર.

૧૪૨. પાર્ધાનાથ ધાતુની ૭ ફેચ્યુ સહિત ૨ ઇંચની લેખ—શ્રી મળસંધે ભ૦ શ્રાં લક્ષ્માચંદ્ર

૧૪૩. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેચુ સહિત ૧ાા ઇંચના **લેખ** નથી વંચાતા.

૧૪૪. પાર્ધાનાથ ધાતુ રાાા ઇચની લેખ—મલસંથે શ્રી વિદ્યાન દ.

૧૪૫. પાર્શ્વનાથ ૭ ફેશ સહિત ધતુના રાા ઇંચની

લેખ—શ્રી મૂલસાંધે ભાગ શ્રો સુત્રનક્ષીર્ત તા પા સા સાનભ્રમભ્રપાદેશાત.

૧૪૬. પાર્શ્વનાથ ધાતુના હ ફેચુ સહિત રા ઇચની. લેખ નથી.

૧૪૭. પાશ્વનાથ ધાતુના સામ ઇંચના, હ ફેસ સહિત.

લેખ—સં. ૧૬૬૬ ચૂલસંથે શા જિનદાસ પ્રચુમતિ.

૧૪૮. પાધનાથ ધાતુના હ ફેચ્યુ સહિત ક ઇંચના

લેખ—સં. ૧૫૬૦ વર્ષે શ્રી મૂળકાંધે કાયર જ્ઞાતિ સોમા ભાગ સોનાઇ પુ. નરસિંગ પ્રથમિતિ. 1૪૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુ ૭ ફેચ્યુ સહિત રાા કંપ્રતા. લેખ—સં. ૧૭૫૦ વર્ષે મળસથે ભ૦ શ્રી સેમકોર્તિ.

૧૫— સ. ૧૭૫૦ વર્ષ મૃણસાવ લગ્ઝા ક્ષમકાત ૧૫૦. પાર્શ્વનાથ ધાત ૭ કેશ સહિત રાા ઇંચની.

લેખ- છે પણ વંચાતા નથી.

૧૫૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુ છ ફેશ્રુ સહિત ટાા ઇંચની. લેખ—નથા. ઘસાઇ ગયેલા છે.

૧૫૨. પાર્શ્વાથ છ ફેચ્યુ સહિત ૩ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૫૨૬ શ્રી મૂળસંધે શ્રી હાપા ભા૦ દેયા નિત્ય મુખ્યતિ.

૧૫૩. પાર્થાનાથ ધાતુ ૭ ફેલ્યુ સહિત ૨ ઇચની

લેખ—શ્રી યૂળસધે

૧૫૪. પાર્શ્વનાથ ૭ ફેસ્યુ સહિત રાા ઇંચની.

**લેખ—શ્રો મૂળસંધે શ્રી વિદ્યાન**ંદી કારાપિતમ્,

૧૫૫. પાર્શ્વનાથ હ ફેસ્ટ્રા સહિત ૩ ઈંચની. લેખ નથી.

૧૫૬ પાર્શ્વનાથ હ ફેસ્યુ સહિત ટ ઇંગની.

લેખ—૧૫૭૬ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૬ સામે શ્રી ક્રાષ્ટ્રાસાંધે ભ**રુ** શ્રી વિશ્વસેન પ્રતિષ્ઠિતમ

૧૫૭. પાયાનાથ હ ફેચ્યુ સહિત રાાા ઇચના.

લેખ-સં. ૧૫૬૭ શ્રી મૂળસલે વેણીશા.

૧૫૮. પાર્શ્વનાથ ૭ ફેશ્રુ સહિત ધાલુની ગા ઈંચની.

લેખ--સુદ ૧૩ મૂલસંથે.

૧૫૯. પાર્જાનાથ છ ફેચ્યુ સહિત ધાતુ રા ઇચની.

લેખ-વંચાદા નથી.

૧૬૦, પાર્શનાય ત્રણ કેલુ સહિત ધાતુના કા દેવની, લેખ—વંચાતા નથી. / ૧૬૧. પ્રાર્થિતાથ **હ**ોલેપુ સહિત રા ઇંથતી. લેખ—સં. ૧૫૬૩… મૂળસંથે ૧૬૨. ચૌમુખ પ્રૃત્તિ થાતુની ઢા ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૭૬૮ ધર્મચંદ્ર જગ**ગ્**ષ**ણ**.

૧૬૩. ચૌમુખ ધાતુતા પ્રતિલા 😮 ઇચની. 🗇

ક્ષે—સં. ૧૫૧૭ વર્ષે .....પારવાડ જ્ઞાતીય.....

૧૬૪. પદ્માસને ધાતુંની પ્રતિમા રાત ઇંચતી.

લેખ – સં. ૧૫૨૨ શ્રી મૂળસંધે શ્રી વિદ્યાનંદી શુરપદેશાત્.

૧૬૫. પદ્માસન પ્રતિમા ધાતુ રાા ઇંચની.

લેખ-સ. ૧૮૨૭ પૌષ સામે મૂળસધે ભા શ્રી સુરેન્દ્રકોતિ

૧૬૬. પદ્માસન ધાતુ પ્રતિમા ૨ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૭૩૬ ભા૦ શ્રી શુભચંદ્ર.

૧૬૭. આદિનાથ પ્રતિમા ધાતુ ર ઇંચતી.

લેખ-મૂળસંધે શ્રી માદિતાયમું જસરાજ પ્રણમતિ ૨૪.

૧૬૮. પદ્માસન મૃતિ<sup>°</sup> ધાતુની ૪ ઈંચની. ક્ષેપ્ય – સં. ૧૭૩૬ વર્ષે

૧૬૯. પદ્માસન મૃતિ<sup>દ</sup> ધાતુ ૨ ઇંચની. સેપ્ય—સ. ૧૫૦૦ વર્ષે મળસધ

૧૭૦. પમાદ્મત મૃતિ ર ઈંચની ધાતુની.

લેખ -કાષ્ટા સંધે શ્રી નેમિનાય.

૧૭૧. પદ્માસન વૃતિ ધાતુની રક્ષ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૬૭૧ વૈશાખ સુદી પ

૧૭૨ પ્રશાસન ધાતના સા ઇંચની,

संभ मा अवस्य वर्ष मान्य वर्षायकः

૧૭૩. પદ્માસન પ્રતિમા ધાતુની પ્રાચીન ૧ાા ઈંચની. લેખ—શ્રી મૂળસંધે

૧૭૪. પદ્માસન ધાતુતી મૃતિ' ર ઈંચની.

ક્ષેખ-નથી.

૧૭૫. રત્નત્રય મૂર્તિ ધાતુની ૨ ઈંચની.

ક્ષેખ— સં. ૧૪૬૮ પ્રાચીન **ધ**સાયેલા છે.

૧૭૬. નેમિનાથ પદ્માસન ધાતુની ૧ાા ઇચની.

લેખ-શ્રી મૂળસંધે

૧૭૭. પદ્માસન ધાતુની ૧ા ઇંચની.

ક્ષેખ-વંચાતા નથી.

ં ૧૭૮. પદ્માસન પ્રતિમા ધાતુની ૧<mark>ા ઇંચની.</mark>

**લેખ—મૂ**ળસંધ વિમળનાય.

૧૭૯. પદ્માસન ધાતુની ૧ાા ઇંચની.

લેખ—વંચાતા નથી.

૧૮૦ પદ્માસન મૂર્તિ ટ ઇંચની આગળ બે સિંહ છે.

લેખ—સં. ૧૫૩૩ વર્ષે સુદી ૭ શુધે શ્રી કાષ્ટાસંથે લાગ શ્રી સામક્રીતિ'.....

૧૮૧. પદ્માસન મૃતિ ૧ ધાત ૨ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૬૩૦ મૂળસધે પ્રમાર્યંદ્ર ગંગાદે પ્રશામતિ.

૧૮૨. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ૧ા ઇંચની.

લેખ—મૂળસંધે.

૧૮૩. પદ્માસન ધાલુ મૃતિ શા ધ્યની.

લેખ--શ્રી મૂળસંધે શ્રી ચંદ્રીપદેશાત્.

૧૮૪. ચોમુખી પ્રતિમા ધાતુની આ ઇંચની.

લેખ—સ. ૧૭૩૬ વર્ષે સિદાર્થ નામ સવત્સર શ્રી કાષ્ટાસંથે ન દીતરગચ્છે ભ. શ્રી ચંદ્રજૂપથું પ્રતિષ્ઠિતમ્ ભાઇ લાલભાઇ……

૧૮૫. ૪ ધાતુની પદ્દમાસન લાંખી ખેઠકવાળી પ્રતિમાં મા ઇચની, લેખ નથી.

૧૮૬. ચંદ્રપ્રભુ સફેદ પાષાચાની પ્રતિમા ઉચી ૭ ઇચ.

લેખ-૧૫૪૮ વર્ષ......લેખ માટા છે પણ ધસાઇ અયા છે. વ'ચાના નથી.

૧૮૭ સકેદ પાષાએ કાચાત્સર્ગ પ્રતિમા પ ઇંચતી.

૧૮૮. સકેદ પાષાજા કાયાત્મર્ગ પ્રતિમા પ ઇંચની (બીજી)

૧૮૯. કાળા પાષાજાની પદ્દમાસન પ્રતિમા પા ઇચની. લેખ નથી.

૧૯૦. પાર્જ્યનાથ કાર્યોત્સર્ગ ધાતુની પ ફેશ્રુ સહિત. ઇંચ ઢાા લેખ નથી.

૧૯૧. સફેદ પાષાણ પદ્દમાસન મૃતિ રા ઇંચની લેખ તથી.

૧૯૨. સફેદ પાષણ પદ્માસન મૂર્તિ ૩ા ઇંચની.

લેખ-નથી

· **૧૯**૩. કાળા પાષા**ચ**ની મૃતિ<sup>ર</sup> ર<sup>™</sup> ઇંચની.

લેખ-તદ્દન પસાઇ ગયેલા છે.

૧૯૪ સફેદ પાવાજાની પદ્માસન ૧ામ ને ૧મ ઇંચની બે

૧૯૫. ચૌમુખ સફેદ પાષાણની પ્રાચીન સા ઇંચની લેખ-નથી.

૧૯૬. પ્રતિમા હ ત્રણથી ગા ઈંચ સધીતી લેખા-નથી.

૧૯૭ ક્ષેત્રપળ કાળા પાષાશ્વની રા ઇંયની જીવી લેખ નથી.

૧૯૮ સફેદ પાયાજાની દેવીની મૂર્તિ ઇંચ ૪ ની.

૧૯૯. સંકેદ પાષાએ પદ્માસન મૃતિ ઊંચો દ ઇંચની સેખ-સં. ૧૬૮૭ વર્ષે. વધુ લેખ પ્રસાઇ ગયા છે.

૨૦૦. કાળા પાષાચની મૂર્તિ પદ્માસન ઉચો દૃાા ધૈયની. સેખ-નથા. ધણાજ ધસાઇ ગયેલ છે.

૨૦૧. કાળા પાષાશ્વની મૂર્તિ પદ્માસન ઉચી છેંચ દુ.

🖈 લેખ—ધુસાઇ ગયેલ છે.

૨૦૨, કાળી પાપાસની પશાસન પ્રતિયા ઉંચી ઈંચ ક લેખ-છે પણ વંચાતા નથી. ઘસાઇ ગયેલ છે.

૨૦૩. કાળા માયાલા મૃતિ પદ્રમાસન ય ઉપની ક્ષેખ વંચાતા નથી. ધમાર્ગ ગયેલ છે.

૨૦૪. કાળા પાષાએ મૃતિ પદ્માસન ૪ાા ઇંચની લેખ વ'ચાતા નથી. ધસાઇ ગયેલ છે.

૨૦૫. કાળા પાષાણ મૃતિ પદમાસન ૪ ઇંચની લેખ વંચાતા નથી. ધસાઇ ગયેલ છે.

રેંગ્દ કાળા પાષાસ્ત્રની મૃતિ પદમાસન ટ ઇંચ લેખ વંચાતા **નથી. ધસા**ઇ ગયેલ છે.

૨૦૭. કાળા પાષાષ્ટ્રની મર્તિ પદમાસન ટ ઇંચની લેખ વંચાતા નથી. ધસાઇ ગયેલ છે.

૨૦૮. ચંદ્રપ્રભુ સફેદ પાષાણની પદ્દમાસન ટાા ઇંચની. ક્રેખ નથી.

ર ૯ સફેદ પાષાએ અર્તિ પદમાસન શેંચી આ ઇંચની ક્ષેખ નથી.

૨૧૦. સફેદ પાષાષ્ટ્ર મૂર્તિ પદ્દમાસન ૪ ઇંચની. લેખ નથી.

ર૧૧. સફેદ પાષાણ પદ્દમાસન મૂર્તિ ૪ ઈયની. લેખ નથી.

૨૧૨. સફેદ પાષામાં મૃતિં પદુમાસન ટાા−કાા ક્રચિતી.

૨૧૩, કાળા પાપાશ્વની પદમાસન પ્રાચીન સંદેષ્કાની કા ઇંચની. ખ તથી.

૨૧૪ પીળા પાષાઅની પદ્દમાસન પ્રતિમા જાા દેંચની. ષણીજ પ્રાચીત જણાય છે

લેખ-- ધસાઇ ગયા છે.

૨૧૫. કત્યુક માલાજાની તદ્દત ખેડાલ પ્રતિમા ઉંચી ક ઇંચની. લેખ-નથી (અર્જન હાય એવું જણાય છે.) હાલ કર્

#### અજૈન પ્રતિમાઓ ?

૨૧૬. લક્ષ્મીજી તાંબાના ક્રિંગી ઇંચ ૪ાા

૨૧૭. બાળકૃષ્ણ ધાતુના ૨ાાા–૭ ઇંચના.

૨૧૮. ખાળકૃષ્ણ ખીજા ધાતુના ૨ ઇચના.

ર૧૮. ખાળકૃષ્ણ ત્રીજા ધાલુના ૧ાા ઇંચના.

૨૨૦. કાળા પાષાણુની ચરણુ પાદુકા ૨ ઇચતી ખંડિત.

૨૨૧. ૐ હીં ૐઃ હીં ટહીં ૐ ૐ ય'ત્ર લંબચારસ ધાતુનું . ૪×૧ાા

૨૨૨. કુંડલ યંત્ર તાંબાનું ૐ કો વાળું.

૨૨૩. પાર્શ્વનાથ હ ફેર્ણ સહિત ઉંચો ૪ ઇંચ સર્પલાં છત. લેખ નથી.\_

૨૨૪. ઋષભનાયજ ધાતુના પદમાસન પ્રતિમા. આ ઈંચની.

લેખ—સં. ૧૭૨૨ અયેષ્ઠ સુદી ૨ શુક્રે શ્રી મૂળસંથે ભાગ મેફચંદ્રોપદેશાત સં. ગૈવંત ભાગ......

રરપ. પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૩૧

લે.ખ—સં. ૧૬૧૫ માઢા સુદી ૫ શ્રી મૂળસલે ભ૦ શ્રી ઢાન-ભૂષણાપદેશાત દુંખક દાાતીય સં. શ્રીંખળ ભા વડા@—નિત્યં પ્રસુમતિ.

૨૨૬. ચાવીસી ધાતુની ૧૦૧ા ઇંચની. આગળ ચિત્રકામ છે.

લેખ— સં. ૧૫૫૯ વર્ષે માધ સુદી ૧૧ રવી શ્રી મૂળસંધે ભાવ શ્રી ભુવનકોર્તિ તા ૫૦ ભાવ શ્રી દ્યાનભૂષણ તાવ ૫૦ ભાવ શ્રી વિજયકોર્તિ ગુરપદેશાત્ હુંગાડ શાતીય શ્રેષ્ઠી રતના ભા. ગામતી દિ. ભાવ પુગી સુત વીસા ભાવ મકી તદ્દભાતા જિનદાસ ભાવ જસમાદે તદ્દભાત રામા ભાવ રમાદે તદ્દભાત જેદા ભાર્યા દેવદત્તા: શ્રોતે નિત્ય શ્રી સંભવનાય પ્રયુષ્ઠિ.

રરહ. આ પદ્માવતી સેફેંક પાયાષ્ટ્રની-ઉંચી ઇચ્ચ ૧૩ના \$ ૧૧૧ માર્જીનાય ફેબ્રુ સહિત કમલામુન, એક ભાજી આવક હાય: જોડીતે ઉના છે તે બીજી બાજી હંસ છે

લેખ-સંવત ૧૫૪૮ વર્ષે વૈશાખ સદી ર શ્રી મૂળ સંધે · ભદ્દારક શ્રી..... જીવરાજ પાપડીવાલવાળા લેખ છે. તે ધસાઇ ગયા છે.

ર ર ૮. તાંભાનું યંત્ર લંખચારસ હ× દ નું ૧૬ કાઢાનું છે. तेमां के श्री वजेरे तथा आंध्याओं के ने नीचे हों हैं। के ું કો ઢઃ શ્રીંઃ ક્રીઃ ક્રીં છે. પદમાવતી **યંત્ર હોય એમ લાધે** છે.

રર**૯. ૯ કાઠાનું ૧૫ નું યંત્ર તાંળાનું ૩x**ક નું અંદર ઔંદ્ર્ધી ્રશ્રી નમઃ વગેરે છે ને જગજીવન શ્રેય એમ લેખ છે.

લખ્ય તા. ૩૦-૧-૫૬ સાંજે ૬

## ભાંયરાની પ્રતિમાંઓ.

ર ૩૦. શ્રી શીતલનાથ મૂલનાયક સફેદ પાષાષ્યુ ઊંચી ઇંચ .૨૪ અતિ પ્રાચીન.

લેખ—સુઅરિત શ્રી તૂર્પાવક્રમાત સં. ૧૪૧૨ માધ શ્રી કાષ્ટાસંધે ્વિદ્યાગથી ભું ભાવસેન તત્પટ્ટે ભું લક્ષ્મીસેન દેવા તત્પટ્ટે ભું विकयं डीर्ति विकयराक्छ सरत अंहर वास्तव्य भेवाडा ज्ञातीय લખ શાખી-નિત્યમ પ્રછમતિ.

ર ૩૧ પાર્શ્વ તાથ -- સફેદ પાષાજા સાત ફેપ્યુ સહિત ૧૧ા ઇંચની .સ. ૧૫૪૮....જનચંદ્ર.

રદર પાર્શ્વાથ કેળ સહિત સફેદ સં. ૧૫૪૮ વૈશાખ સદી હ શ્રી મળસંધે લાગ્ શ્રી જિન્ચંદ્રદેવ શાળ જીવરાજ પાપડીવાળ ં **ગ**તિષ્ટિતમ

ર કરુ. આદિનાથ સંકેદ પાષાજાની છેય ૧૦ ની સં. ૧૫૪૮ ~વાલા ક્ષેપ્સ.

ર ૩૪. પ્રતિમા સફેદ પાષાથ ૧૦ ઇંચની, લાંછન નથી: પ્રાચીન a long with the world to be a superior to be the •**છે** લેખ નથી.

ર ૩૫. ચંદ્રપ્રભ સંકેદ ઉંચાઇ ૮ ઇંચ સં ૧૫૪૮ વાળાજ લેખ છે. ૨૩૬. તેમિનાય—સફેદ પાષાણ ઇચ ૮ની મૂળસંધે સં. ૧૬૪૧ વર્ષે માધ વદી ૧૭ બુધવાર ભાગ શ્રી ગુણકાર્તિ ગુરૂપદેશાલ સંધવી શ્રી તેમિનાથ પ્રશંમતિ.

ર૩૭. નેમિનાય—સફેદ ૧૨ ઇંચની.

લેખ – સં. ૧૫૪૮ તેા જીવરાજ પાપડીવાળના છે

૨૩૮. પાર્ધા નાથ સકેદ ખર્ડાસન ઊંચી ૧૧ા ઇંચ આજુપાજુ ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી ચમર કરે છે. ૧૫૪૮ નાજ લેખ છે.

ર ૩૯. પાર્શ્વતાથ સફેદ ૯ ફેપ્સુ સહિત ૧૪ ઇંચની સંવતા ૧૫૪૮ વાળાજ લેખ છે.

૨૪૦. **પાર્લનાથ** સફેદ ૯ ફેપ્સ સહિત. ૧૩ ઇંચની ઉપલોજ લેખ છે.

ર૪૧. પાર્શ્વનાથ સફેદ ઊંચાઇ ૧૫ ઈંચ ઉપલોજ લેખ છે.

૨૪૨. પાશ્વ<sup>ર</sup>નાથ સફેદ પાષા**છા**. ઉપલાજ લેખ છે.

૨૪૩. પાર્શ્વનાથ સકેદ સં. ૧૫૪૮ વાળાજ લેખ છે

ર૪૪. ધાલુની પ્રતિમા શ્રેચાંસનાથની વીસ ઇચતી

લેખ—સં. ૧૫૦૫ વૈશાખ સુદી ૧૦ શુક્રે પાડાસાને રાજમ વિ૦ લાખા ભાર્યો તેવામ સત રાજેશ્રો લુચાલાલ વિજયરાજે હુમડ દ્યાતિ કાકડેશ્વર ગાત્રે ખાંડસતા મુદ્ધણસિંદ ભાર્યા ગાદ્રા ભાત્રિ પૂતા ભાર્યા ઝકસુંત રત્ના સામી વસવર્તાત શ્રો શ્રેયાંસનાથ બિ'ખમ શ્રી કાષ્ટાસંઘે વાગડ ગચ્છે ભ૦ શ્રી સામકોતિ ભ૦ લખમીસેન **મ**૦ ધરમસેનુ નિસમ્ પ્રણમતિ.

ર ૪૫. ચરેજા પાદુકા-(પગલાં) સફેદ પાષાજાની પત્થરમાં ભડેલી ૧૨ ઇંચ લાંબી અને ગા ઈંચ પહેાળી. સ્વસ્તિ શ્રી વિક્રમાત્ સં. ૧૮૧૨ માલ શુકલ પ ગુરવાર કાષ્ટ્રાસંથે ન દીત્તટમચ્છે......શ્રી

110

રામસેનાત્વયે ભ૦ શ્રી સુરેદ્રક્ષીતિ` પદરથ ભ૦ શ્રો લક્ષ્મીસેન પાદુકા - યુગ્મ` નિત્ય` પ્રણુમતિ.

ર૪૬. ત્રાંખાનું ગાળ યંત્ર ૧૦ાા ઇંચનું સં., ૧૫૩૭ વર્ષ પાેષ સુદી ત્રીજ ઇલ (ઇંડર દુર્ગે) શ્રી પદ્દમાપ્રભા ચૈત્યાલયે ઝૂળસંધે ભ શ્રી સામચંદ ત ૧૫૦ ભ શ્રો સુમતિકીતિ હુમડ જ્ઞાતીય કિશુપ્ર ગાત્રે ગાંધી લખુખા ભાર્યા લીલાદે તયાઃ સુત ગાંધી અદા ભાર્યા અમસદે તયાઃ સુત રાયમલ્ય ઇલ પ્રાકાર વાસ્તગ્યઃ એતે શ્રી ગણુધરવલય યંત્રમ્ નિત્યમ્ પ્રણુમતિ.

ર૪ા. પાધનાથ સફેદ પાષાથું ૮ ઈંચની ૧૫૪૮ વાળાજ લેખ છે.

### મેવાડાના દહેરાના હસ્તલિખિત શાસ્ત્રોની યાદી.

- ૧. તત્વાર્થ સૂત્ર મૂળ વીર૦ સં. ૨૪૪૦ માં લખેલું
- ્ર. રાસ અને કથાએાના ગુટકા ભ૦ મહીચંદ્ર કૃત રતૃતિ વગેરે.
  - પૂજાના ગુટકા તથા સ્તાત્રા પણ છે.
  - ૪. જ **ઝુ**સ્વા**મી**ની વેલ ગૂજરાતીમાં.
- પ શ્રી મંદરસ્વામીના ગરભા, લાવ<mark>ણી</mark>, વાગડનાપત્ર, રાજ<mark>ીલ</mark> ભત્રીસી વગેરે.
  - **૬. શ્રી પાર્ચ** નાથવું ચરિત્ર ગુજરાતીમાં
  - છ. આદિનાથના આખા રાસના ગુટકા
  - ૮. ગરભા, લાવણી, વગેરૈતા ગુટકા
  - e. विनती वर्गरेने। शटका
  - ૧૦. પૂજાતા ગુટકા:
  - ૧૧. પંચકલ્યાશ્વક નિત્ય પૂજા વંગેરે.
  - ૧૨. સીતાહરણ ઓપ્યાન તથા બીજા આપ્યાનના ગુટફા
  - ૧૭. શુકન અપશુક્રન છે તથા મહાવીર સ્વામીનું સ્તર્યને.
  - ् १४. गीतभस्वाभा रासा पर्नरनी शुर्देशे

૧૫. અનેક જયમાળ, શુકનાવળી, **પ**ંચકેલ્યા**ળુક, વગેરેના** ગુડકા.

૧૬. પૂજાતા ગુટકા.

૧૭. મેહો ગુડકા જેમાં સ્તાત્ર ભક્તિ, કથા વગેરે મૂજગતી વ્યત કથા વગેરે છે.

૧૮. લઘુ નમણ

૧૯ પૂજાના નાના ગુટકા

૨૦. ભકતામર, પૂજાઓ વગેરાના ગુટકા

ર૧. માટા ગુટકા જેમાં વિનતી, દશ બક્તિ, આરતી, પૂજા, સ્તાત્ર, શાસ્ત્ર નામ વગેરે સ્તાત્રા.

૨૨. માટા જાડાે ગુટકા, પૂજાઓ, દશ ભક્તિ

ર ૩. દશ ભક્તિ વગેરેના ગુટકા.

૨૪. પુજાના ગુટકાએ!

૨૫. વંદ્રાવન કૃત ચાવીસ જિન પૂજા

૨૬. પૂર્યાશ્રય કથા કાવ

૨૭. પૂજાના ગ્રુટકા ૧ માટા

ર્વેંડ. હરિવંશપુરાષ્યુ રાસ ષ્રહાજિનદાસ કૃત સં. ૧૭૬૨ લિખિત.

રહ. શાંતિ પૂજા ને વારતુ પૂજા જાની

30. तत्त्वा<sup>धर</sup> सूत्रम्

. . મારાધના અર્થ વગેરે

ં ૩૨. પંચ કલ્લાઇક મૂ૦

રાક કથા સંત્રહ

ં રજાત સમામિ તેલ સાર્થો

THE WINDOWS AND A STATE OF THE STATE OF THE

अर्थित स्थाप सम्म श्रीका स्थापित अंगार्थित अस्ति । अस्ति विकास स्थाप

३७. पूर्याश्रयं क्या क्षेष

૩૮. ચર્ચાશનક સાર્થ કાષ

ટ૯. પદ્માવતી છંદ-

૪૦. તત્વાર્થ સૂત્ર

૪૧. પદ્માવતી છંદ

૪૨. રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર ટીકા સુદ્રિત

૪૩. પૂર્ભાના ગુરકા

૪૪. આરતી પૂજા વગેરે સંગ્રહ અષ્ટક વગેરે

૪૫ પુરૂષાર્થ સિદ્ધચુપાય ટીકા સહિત

૪૬. દશભક્તિ પૂજા, તત્વાર્થ વગેરે માટા ગુટકા

૪૭. ૩૬ રતાત્રાતા સંપ્રહ (સુટકા)

૪૮. કથાના ગુટકા

૪૯. સાળહકારણ કથા (દાહા ચૌપાઇ)

૫૦. ચર્ચા સમાધાન

૫૧. વ્યાકરણ પ્રન્થ (હસ્તલિખિત)

પર. વ્યાકરણ ગ્રન્થ

પટ. સારસ્વત પ્રક્રિયા સકળકીતિ કૃત (૧૮૬૧)

૫૪. પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર સંસ્કૃત (૧૬૧૮) પ્રક્ષશ્રી ધના લિખિતા

૫૫. ચતુવિ શતિ સંસ્કૃત કથા ભગ વિજયકીતિ કૃત

લખ્યું તા. ૧૩-૨-૫૫

નાટ—આ મેવાડા દ્યાતિનુંજ પ્રાચીન મેકિર કહેવાય છે. વીસા મેવાડા અને દશા મેવાડા દ્યાતિની સુરતમાં ઘણી વસતી હતી તેમાં આજે વીસા મેવાડાનું એક ધર રતનચંદ દક્ષીચંદનું અંકલેશ્વર ચાલ્યું મયેલું તે સમયે તેંઓના વહીવટ કરતા હતા તે પછી દશા મેવાડા ભાષ્ટ્રઓ જેઓએ વૈષ્ણવની કંડી વ્યાંધી દીધી હતી પચ તેમાંના ૮-૧૦ ધર ચુસ્ત દિમ ભર જૈન હતા તેમાંના ચુનીલાલા ચામાવાળા વહીવટ કરતા હતા ને તે પછી હાલ ભાલભાઇ વહીવટ કર્તા છે. અત્રેના ભદારક સુર્નીદ્રકીર્તિએ કુંગરપુરમાં તા. ૨૭–૧૨–૫ ક દિતે કાળ કર્યો છે. આ ચિંતામણ પાર્શ્વનાથને લગતી કેટલીક મહિકતા પણ છે. તેમજ આ દહેરાનાં માન્યતા એટલી બધી છે કે કરરાજ સવારમાં અભિષેક પૂજા વખતે આખું દલેકું મૂળસંધી-કશા વીશા તથા નૃસિંહપરા ભાઇખહેતાથી ભરાઇ જાય છે. જ્યારે ગુરત દશક મેવાડા ભાઇ પણ દર્શન કરવા અાવે છે (કેમકે તેમને જ્ઞાતિના સંપર્ક રાખવા પડે છે)

આ મંદિરતી પૂજા સેવા બ્રાહ્મણ પૂજારીથી દીક થાય છે પૃશ્ દિ. જેવ પ્રજારી જો હોય તેા ઉત્તમ થાય હસ્તલિખિત શાસ્ત્ર ભંડારમાં કેટલાંક અપ્રકટ શાસ્ત્રો પણ છે.

મુલચંદ કસનદાસ કાર્પાહ્યા.

21-12-40



# સુરતના ચાપડાના દહેરાના મૂર્તિલેખા.

(बण्युं सा. १३-२-४४)

1. વાસુપૂજ્યસ્વામી-મૂળ નાયક ભેંસતું ચિદ્ધ સફેદ પા**ષા**લુ ઊંચી ઇંચ ૧૧. લેખ ઘસાઇ ગયા છે પણ સં. ૧૬૩૨ જેમ તેમ વંચાય છે.

ર. સફેદ પાષાણ પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ છાા. લેખ ધસાઇ ગયો છે.

૩. ચંદ્રપ્રસુ સફેદ પાષાસુ ઉંચી ઇંચ ૮.

લેખ—સં. ૧૫૪૮ લેખ વધુ ધસાઇ ગયાે છે.

૪. ચૌવીસી ધાતુની ઉંચી કંચ ૧૦૫ નીચે ચિત્ર કામ છે.

લેખ—સં. ૧૫૨૯ વેશાખ સુદ હ સામ માં કુંદકું દાચાર્યોન્વયે ભા શ્રી પદ્દમનં દીદેવા તત્પદે ભા શ્રી દેવેન્દ્રકીર્તા દેવા તત્પદે આવ શ્રી વિદ્યાન દીદેવાસ્તેષામુપદેશાલ શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિગચ્છે દેઇસા ભા લાડ્રુ તયા: પુત્ર શ્રેષ્ઠી ઠાઇપ્રી ભા દેમતી દ્વિ ભાર્યા સુમતિ એતે નિસમ્ શ્રી સંભવનાય ચતુર્વિશ નિકા પ્રશ્નમતિ.

પ. ચૌવીસી ધાતુની-ઉંચી કંચ ૧૧ નીચે દેવ-દેવી પદ્માવતી ચતુર સંધ વગેરે ચિત્રકામ છે.

લેખ—સંતત ૧૫૨૯ના વર્ષે વૈશાખ સુદ ૭ સામવાર શ્રી મૂળસંથે સરસ્વિત ગચ્છે બદ્ધરક શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂઉપદેશાત્ હુંગડ દ્યાતીય દા• ગાયા બાર્યા રાષ્ટ્રસ તથે પ્રત્ર વરભૂ તત્પુત્રી લીલૂ ભા• ગામદ ભાયા જવી એક સ્ત્રુપતિનાથ ચતુર્વિશંતિકા કારા-પિતમ્ પ્રશ્રુમતિ.

ક. પદ્માવતી ધાતુની **ક**ેચી કેચ યા ધણીજ ધસાઇ ગયેલી છે.

લેખ—સંવત ૧૨૩૧ છે વધુ લેખ ધસાઇ ગયા છે.

હ. **પદમાવતી ધાતુની** ઉચી કેચ પા લેખ—સંવત ૧૬૬૫ મૂળસંથે શ્રી વાદિયંદ ઉપદેશાત્ સુરત શ્રિક્ત પરા શા જ મજીવનદાસ વચાઃ પત્રો ગાંમજસા. ધનજરા એયાર્થે નિત્યન પ્રભાવત.

૮. સ્ત્નભય ધાહના ઉંચો ઇંચ ટા

લેખ-સંવત ૧૫૩૪ અજાાડ સદર શરૂ શ્રી સૂળસાંધે શ્રી વિદ્યાન દી સરપદેશાત હુમડ વંશે હાદા ભાગ સકી શ્રે. મકશા ભાગ જ્હાંસી પત્ર શ્રો શાંતિજિન બિંબમ પ્રનિષ્ઠિતમઃ

૯. શ્રી વાસપુજ્ય ધાતની ઉંચો ધંચ જાા લેખ-વંચાતા નથા. એક જગ્યાએ સરી વંચાય છે.

૧૦. ધાતની પદમાસન પ્રતિમા ઘંચ ૧ા૫ ક્ષેચી. લેખ--શ્રી કાષ્ટ્રાસંઘે.....

૧૧. પાર્શ્વાથ ધાતુના ફેર્ણસાથે ઉંચો કંગ ૧ા. લેખ—વંચાતા નથી ધસાધ સંયો છે

૧૨. પદ્માસન ધાતુની ક્ષ્યબની પ્રતિમા ઉંચી કંચ ૧ા અળસંધે.

૧૩. પદમાસન ધાત પ્રતિમા ૧ા ઇંચની. લેખ નથી.

૧૪. યાયનાથ ધાત છ કેએ સહિત કેંગ્રી ઇંગ્ર રા.

લેખ - સવત ૧૬૨૩ થી મુળસ થે... વેશાકા પ્રશામતિ.

ં ૧૫, પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચો ઇંચ ૨૫.

ક્રેપ-સંવક ૧૭૧ક મુલસાથે મહાચંદ્રીયદેશાત.

૧૬. પદ્માસન ધાલુની પ્રતિમા ૧૫ ઇંચની લેખ સં.-- મહી--ચંદ્રીપદેશાત

१७. पद्मासन धातुनी अतिभा १। ध्या स्रा...अक्षिकीन પદેશાત

૧૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના હ કેલ સહિત છેલ ર દેવી. લેખ નથી.

૧૯. યાર્થ તાથ ધતું જ કેલ સહિત જીવી જીવ સા લેખ ધસાઇ ગયા છે.

૨૦. પદ્માસન ધાતુના ૧ા ઇચના લેખ નથી. પહોજ ધસાઇ ગયેલા છે.

ર૧. પાર્શ્વનાથ હ કેશ સહિત ધાતુ ઉચી શા કંચ લેખ નથી.

રર. પાર્શ્વનાથ ધાતુ ૭ ફેશ સહિત ૧ાા કંચની. લેખ નથી-

રક પાર્શનાથ ધાતના હ કેસ સહિત ઉંચી સા ઇંચ લેખ શ્રી પદ્દમરાય......

૨૪. પાર્શ્વનાથ ધાતુ ૭ ફેશ સહિત ૩ ઈંચની લેખ સં. ૧૫૨૧ વૈ. વદ ૧૦ શ્રો વિદ્યાનંદી પ્ર. રાયકવાળ વંશે મહા તેજા ભાર્યાં तेल्लाहे भारापितभः

૨૫. પાર્શ્વનાથ ધાત ૨ ઇચ ૭ ફેસ સહિત.

ક્ષેખ-શ્રા મળસંઘે.

રક પાર્શ્વનાથ ધાતુ ૧ કેશ સહિત ઊંચી રાાા ઇંચ.

લેખ-સંવત ૧૭૧૩ મૂળસંધે ભાગ શ્રી મહીંચંદ્રીપદેશાલા શ્રી ગાંગા જામાહાવજી પ્રશ્વમતિ.

૨૭. પાર્શ્વાથ ધાતુ ક ઇંચની ૭ ફેલવાળી.

લેખ-સંવત ૧૫૭૫ શ્રો મળસંથે ભાગ શ્રી વિજયકીર્તિ ધ્ય. **રકા ભા**૦ રનાદે પદ્રમા નમતિ.

૨૮. પાશ્વનાથ ધાતુનાં ૭ ફેશ સહિત ઉંચી સાા ઇંચ.

લેખ-૧૬૩૭ વર્ષે વે. વ.૮ આ૦ શ્રી ગુણકોર્તિ સરપદેશાત... પ્રશ્રમતિ.

રહ પાર્શનાથ ધાતુ હ ફેશ સહિત રાાા ઈંચની તદન ધસાઇ -અમેલ છે. સંવત ૧૫૪૫ ચિંતામણિ.....

30 પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ કેશ સહિx 3 ઇંચના.

મૂળસંધે ભાગ શ્રી મહીચંદ્રોપ્રદેશાત.

- કર. પાર્શનાથ ધાતના છ કેશ સહિત ઊંચી ક ઇંચ. લેખ સંવત ૧૬૧૦....

કર. **પાર્શ્વનાથ ધાતના ૭ કે**શ સહિત ઊંચી સા ઈંચ હ્મે ખ--સંવત ૧૭૧૦.....

૩૩. પાર્શ્વાથ ધાતુના ૭ કેચવાળા ઉંચાર ઇંચ ર. લેખ-સંવત ૧૧૮૩ મા. વ. ૧ કમરછ પ્રત્ર. ૩૪. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૯ ફેસ સહિત ઉંચી રાા ઈચ લેખ-મૂળસંધે ભવ્ શ્રી મહીંચંદ્રોપદેશાત.

કપ પાર્શનાથ ધાતના ૭ કેપા સહિત ઉંચી ૪ ઈંચ

લેખ-સંવત ૧૫૯૬ વૈશાખ સદી ૧૩ રવી શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રી મલ્લીભાષ્ણ ત ૫ ભાગ લક્ષ્મીચંદ્ર પ્રશામતિ ત. ૫. ભાગ શ્રી અભયચંદ્રેઃ પ્રતિષ્ઠિતમ

ટર પાર્ધાનાથ પદ્માસન ધાતના હ ફેશ સહિત ઊંચો ઇંચ ક્રાા તીચે એ વાધ છે.

લેખ – સંવત ૧૫૪૮ શ્રી મૂળસંધે મ૦ શ્રી મલ્લીભ્રયછા એ શિવા સત વર્ધમાન ભાદેશ સત આશા**ધ**ર નિત્ય પ્ર**ણમતિ.** .

૩૭. પાર્શ્વનાથ ધાતુના હ ફેરાવાળા ઉંચી ઇંચ ટાા લેખ—સંવત ૧૫૪૮ શ્રી મૂળસંધે ભા**૦ શ્રી** મલ્લોભૂપ**ણ** એ વેલા સત શ્રેવા ભારમાટે સત.....

ં ૩૮. પાર્ધાનાથ ધાતના ૭ કેપ્સ સહિત ઉંચી ઇંચ ૪.

લેખ-સંવત ૧૫૬૧ વર્ષે શ્રી મળસંધે ભાગ શ્રી જ્ઞાનભાષા ચા. પાતલ ભાગ રૂખમચિ સુત લાલછ પ્રયમિતિ

ટ૯. પાર્ધિનાથ ધાતુની હ ફેશ સહિત ઉંચી ઇંચ ૪.

લેખ – સંવત ૧૫૬૧ વૈશાખ સૂદી ૭ રવી શ્રી મૂળસાંથે ભાગ શ્રી મલ્લિભૂષણ તુરુ ૫૦ શ્રી લક્ષ્મીચન્દ્ર: પ્રશામતિ તુરુ ૫૦ ભા ઋં અભયચન્દ્રાદિ પ્રતિષ્ઠિતમ

૪૦. પાર્શ્વાથ ધાતની હ ફેચ સહિત ૪ ઇંગ લે મ-સંવત ૧૫૯૫

वर्षे वंशाभ शुक्त ह से।मे श्री मूलसंधे अर श्री विजयशीर्त तक ૫૦ થી શુભચન્દ્રગુરૂપદેશાત હુમડ શા. દાદિવા ભાર્યા રૂપી તયો: સૂતા ભારુ ધનાદે સૂત દાસ નિત્યં પ્રણામતિ.

૪૧. પદ્રમાસન ધાલની પ્રતિમા ગા ઇચની

લેખ-સંવત ૧૧૯૧ જ્યેષ્ઠ શહ ૧૧ શની બી મરદાસ સત....

૪૨. પદ્રમાસન ધાતાની પ્રતિમા ૪ કંચ. સંવત ૧૫૪૫ શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રી મહિલભૂપણ શ્રેષ્ઠિ માલા ભાર્યા રહી સુતા વાવી (લી)......ધસાઇ ગયાે છે.

૪૩. ચન્દ્રપ્રભુ પદુમાસન ધાતાની પ્રતિમા ૪ છે ચ સંવત ૧૬૯૮ વર્ષે ન્યેષ્ઠ શું ૧૧ શની મૃળસંથે શ્રી પદ્દમન દિ ગુરૂપદેશાંત હુમડ શાહ પ્રેમજ ભાર્યા બાઇ જીવી તયા: સત માહન એતે શ્રી ચન્દ્રપ્રસા નિત્યં પ્રશામતિ.

૪૪. પદ્માસન ધાતુની ૨ાા ઇ'ચ લેખ વંચાતા નથી.

૪૫. પદુમાસન ધાતુની સા ઈચ સેવત ૧૭૧૪ વર્ષે મહીચન્દ્ર ગુરૂપદેશાલ ધનરાજ...... માકી વંચાતા નથી.

૪૬. પદ્માસન ધાતુનું આ ઈચ સંવત ૧૬૭૫ વર્ષે...... ૪૭. પદ્માસન ધાતુની ૨ા ઈંચ. ૧૭૫૦ વર્ષે.....

૪૮ પદ્માસન ધાતુ ૪ ઈંચ સંવત ૧૬૯૬ વર્ષે જ્વેષ્ઠ શુરુ ૧૧ શ્વની મળસાંધે ભવ શ્રી પદ્મનાંદિ શરૂપદેશાવ હુ શા પ્રેમછ ભાર્યા ભાઇ જુવી તથા સત માહત, શ્રીચન્દ્રપ્રભ નિત્ય પ્ર**સ્**મતિ.

૪૯ પદ્માસન પ્રતિમા પાર્ચનાય ૭ કેશ સહિત. ૧૫ ઇંચ્છ લેખ નથી.

૫૦. ધાતાની ચતુર્યું ખી પ્રતિમા કાા ઇંચ સંવત ૧૬૮૪ વર્ષે.... વદી ૧ શ્રી મળસંધે .....ળાકી વંચાત નથી.

યું. ક.ળા પાષાસની પ્રતિમા (કેશરિવાછની પત્થંયની) જ ઉચ્ચ લેખ નથી.

परं. मेरेखेपाद्वा वास्यपूर्व पातुनी श्रमशा हैयः

#### યંત્રો.

ખટ તાંખાતું યંત્ર ૧૨ - ૧૨ માળ, માપિ મંડળતું સં. ૧૫૯૭ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૧૦ ગુરી શ્રી મૂળસાંધે લાગ શ્રી જ્ઞાનભૂમાયુ ભાગ મી વિજયકીતિ...(ભાંગી ગયા છે) તા પાર ભાગ શ્રી લાગ ઉપદેશાત હુમડ શાની કાકડેયર ગાંત્રે સંઘવી પદમશી ભાર્યા દરખુ સુત સંઘવી સાંતી ભાર્યા ધર્માયી ધર્માયો ધર્માયો ત્રિતીય ભાર્યા ધર્માયો સુત સંઘવી બીમજી ભાર્યા વીરખાઇ નમતિ.

મેજે. મંત્ર તાંખાનું કૃષા ઉચ ગાળ દશકાક્ષણ મંત્ર સં. ૧૬૮૬ વર્ષે પોષ વદ ૧૧ સુધે શ્રી મૂળસાથે ભવ્યાનાંદ ભવ્ શ્રી વાદિન ચન્દ્ર ભવ્ શ્રી મહીચન્દ્રોપદેશાલ સંઘવી જીવરાજ શ્રી મહાલતાને લો પ્રતિષ્ઠિતમ્

પપ. યંત્ર તાંખાનું ૮ાા ઇંગ ત્રાળ, ૪૮ કેહાનું યંત્ર સં. ૧૬ કે ૮ વર્ષે માધ માસે સખ્તમી અષ્ટમાં તિથી ગુરૂવારે મો મૂળસંધે સર-સ્વતિગચ્છે ખલાત્કારગણે અ• થી વિદ્યાનંદિ અ૦ થી મહિસ્ભૂષમાં ભ૦ થી લક્ષ્યાનંદિ અ૦ થી અભ્યનંદિ અ૦ થી અભ્યનંદિ અ૦ થી અભ્યનંદિ અ૦ થી સ્તર્યાર્થક અ૦ થી અભ્યનંદિ અ૦ થી રત્યાં સાથે સ્તરાદે તેમાં સાથે રત્યાં સાથે સાથે લાકા પ્રણુમતિ.

પક. મંત્ર તાંબાનું ઋષ્ય મહા યંત્ર ૧ ગાા ક્ષેત્ર ત્રાળ. સંવત ૧૭૧૦ માધ સુદ પ દિને સાગવાડા નગરે તો અપ્રદિનાથ ચેત્યાલયે શ્રી મૂળસંધે ભા થી રાજચંદ્ર ત૦ ૫૦ શ્રી હપેચન્દ્રોપદેશાત હું ખડ સાલીય કૃષ્યિમ શા કડ્યાભાર્યા નાની તથા પુત્રી બાઇ મંગી દિતીય પુત્રી જ્વી એતેવામ્ ઋષિમંડળ યંત્રં નિત્યં પ્રસ્મૃતિ શુભમ્ ભાવતુ

યછ યંત્ર લાંબાનું કાર ઇંચ ગાળ સિલ્ફાયક યંત્ર, સં. ૧૮૧૯ વર્ષે પીષ વદી ર…સિંહપુરા શાલિ……શેલ વંચાનું નથી. નિત્ય પ્રાથમિક

૫૮. ધાતુનું મંત્ર પ્રદા કુસ ત્રાળ સમ્યત્રશન મંત્ર સં. ૧૫૩૧

માધ શુ૦ ૧૦ શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી સુવનક્ષીતિંત૦ ૫૦ **ભ૦ શ્રી** ગ્રાનભૂષષ્યુ ગુરૂપદેશાત્ હુમ્ડ શ્રેષ્ઠી દયારાવજી તયોઃ હુમડ શ્રેષ્ઠી… રોષ યંત્ર ભાગી ગયું છે.

પલ. તાંખાનું ચંત્ર ૬ ઇંચ ગાળ યંત્ર સમ્યગ્રાન સં. ૧૬૪૮ વર્ષે, ભાકી વંચાતું નથી.

૬૦ તાંભાનું યંત્ર ૬ ઇંચ ગાેળ સિહ્યક યંત્ર સ.ં. ૧૫૮૦ વર્ષે ઋાત્રણ…શેષ વેચાતુ નથી. ત્ડી ગયેલ છે.

૬૧. ધાતુનું પીત્તળ ય'ત્ર ૬ ઈંચ ગેાળ. (૧૩ ચારિત્ર) સમ્યક્ષ્યારિત્ર. સં. ૧૭૧૦ વર્ષે માધ સુર પ......શેષ વ'ચાતું નથી. તૂ.ડી મચેલું છે.

કર. યંત્ર પીત્તળનું ૪ ઈંચ ગાળ, સાલહકારસ યંત્ર મૂળસ લે ભοશ્રી વિજયક∖િત શેષ વંચાતું નથી. તૂડી મયેલું છે

ક્રિક. યંત્ર પીત્તળનું ૪ ઇંચ ગાળ, સિદ્ધચક્ર યંત્ર સમ્વત્ ૧७... શ્રી મૂ...બાકી વંચાતું નથી તૂરી ગયેલું છે.

૧૪. તાંબાનું યંત્ર ચારસ ટ×ક સકલીકરણ યંત્ર. સં. ૧૫૮૬ શ્રી વિજ્ઞાનંદિ શ્રી મસ્લિભૂષણ શ્રી લક્ષ્મીચન્દ્ર શ્રી મૂળસંધે અનંત⇒ બાકી વંચાનું નથી. તૂરી ગયેલું છે.

દય. ચાંદીનું યંત્ર ત્રાધિ મેંડળનું ૧૨ ઈચ લેખ નથી. દદ્દ. ક્ષેત્રપાળ---૧૫ ઇચ ઊચા લેખ નથી.

તા. ૧૩-૨-૫૫ ની સાંજે ૪ા વાગે.

નાડ—આ ગામડાના દહેરાના ઇતિહાસ કંઇ મળી આવતા નથી, કે એ ક્યારે બંધાયું હશે ને ગામડા નામ કેમ પડ્યું હશે અત્ર અદારકની ગાદી પણ હતી એમ જસાય છે. તથા શિખરજીના આશ્રમનો પદ અત્રે છે.

મુ. કે. કાપડિયા, તા ૨૯-૧૨-૫**૭**,



## જીતા (દાંડીયાના) દહેરાની શાખા— શ્રી પાર્શ્વનાથના દહેરાની પ્રતિમાએા.

(લખ્યું તા. ૨૦–૨–૫૫)

1. **પાર્ધ**ાથ સફેદ પાષાણ ૯ ફેલ્યુ સહિત. ઉંચી ઇંચ ૨૮ મૂળ નાયક.

લેખ—સં. ૧૫૪૮ વૈશાખ સુદ ૩ શ્રી મૂળસંધે બદારક **શ્રી** જિનચંદ્રોપશાલ શાહા જીવરાજ પાપડીવાળવાળા લેખ.

ર અન્યાથ સફેદ પાપાણ-ઉંચી ઇંચ ૧૫ માછલાતું ચિન્દ.

લેખ—શ્રી મૂળસાંધે શ્રી અરનાય બાઇ રતન નિત્યમ્ પ્ર**ણમતિ.** સં. ૧૮૦૫ વર્ષે શાક ૧૬૭૧ પ્રવર્તમાને વૈશાખ માસે શુકલ પક્ષે સામવાસર શ્રી મૂળસાંધે શ્રી વિદ્યાનંદી......વગેરે લેખ ખપા**દિયા** ચકલાના જુના દહેરાના જેવા છે.

3. અન તનાથ—સંકૈદ પાષાણ, સાદ્વડીનું ચિન્હ ઊંચી ઇચ ૧૫ લેખ—શ્રી મૂળસાંધે શ્રી અને તનાથ બાઇ રતન નિત્યમ્ પ્ર**ણમતિ.** સં. ૧૮૦૫ વાળા ઉપલા લેખ છે

૪. વાસુપૂજ્ય સફેદ પાષાણુ ઉંચી ૧૩ ઇંચ.

ले भ-सं. १ प४८ने। छवराक भाप डीवाणवाला ले भ छ

પ કૃષ્ણ પાષાણ ઉંચી ઇંચ ૧૧ સં ૧૬૫૫ વર્ષ વૈશા**ખ** સુદી **૬ શુક્રે** શ્રં મ્**ળસધે ભ**૦ શ્રી વાદીચંદ……...વગેરે લેખ મસાઇ ગયેલા છે.

ચૌતીના ધાતુની−ઉંચી ઇંચ ૧૨ આગળ ઘણું ચિત્રકામ છે.

લેખ—સં. ૧૭૪૭ વર્ષે ફાલ્યુન સુદી ૭ ભીમે શ્રી યૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે બળાત્કારગણે શ્રી કુંદકુ દાચાર્યાન્વયે શ્રી સકલકીતિ સ્તદન્વયે ભ ંશી દેવેન્દ્રક્ષીર્તિ તત્પટ્ટે ભ ગ શ્રી ક્ષેમક્ષીર્તિ ગુર્પદેશાલ ફુંમક ત્રાતી લધુ શાખાયાં.....ગોત્રે સં. મનજી ભાર્યા ભાષ્ઠ કેશર ત્ત્યો: સુતી દી સં. માણુકજી ભાગ માણુક વદ્દ શ્રાતા શ્રં. સ્યામ-

દાસ ભાર્યા શ્યામ વક્ર સં રતનછ, સં. કલ્યાલ્ય દે એતે તેમિ-નાથરય ચતર્વિ શતિકા નિત્યમ પ્રથમિત શ્રીરસ્ત.

- ચૌમુખ ધાતની પ્રતિમા ઉંચી ઈંચ ક લેખ નથી.
- ૮. **પાર્ધિ નાથ ધાતાની** ૭ કેચ સહિત ઉંચી **ઇંચ** ૪ શેખ-સંવત ૧૬૯૯ વર્ષે વૈજ્ઞામ વદ ૫ ગુરવાર શ્રી કાષ્ટ્રાસંધે **₩**٩૫١ળ.....
  - હ. રત્નત્રય **ધાતની**—ઉંચી ઇંચ આ

લેખ – સં. ૧૭૪૧ લાદરવા વદ ૫ શ્રી મળસંધે ભાગ્ શ્રી મેક્યંદ્રી પદેશાત હુંબડ जाતીય કલ્યાએ દેવદાસ બાઇ માએક પ્રણમતિ.

૧૦. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચો ઇંચ ક

લેખ—સં. ૧૭૨૨ લા૦ મેક્ચંદ્ર

૧૧. સિદ્ધની પ્રતિમા ધાતુની ખર્જાસન. ઉંચી ઈંચ પ લેખ—વીર સંવત ૨૪૭૭ માધ સદ ૧૭ ચંદ્રે સુરત નિ જ હુમડ જ્ઞાતીય મલકર્યાદ કરતુરચંદે પાવાગઢ પં. ક. પ્ર૦ ભ૦ યશ-श्रीर्तिक द्वारा प्रतिष्ठाय विराजभानभ

૧૨. અજિતનાથ ધાતુની—ઉંચો ઇંચ ૭

લેખ—શ્રો વીર નિર્વાસ્તુ સં. ૨૪૬૨ ચંત્ર સુદ દ સામવારે **ર્જા મે**ાતીકાર માતુશી મ્લ્કમંદ કરતુરચંદ પ્ર<del>ત્તિકિત</del>મ્.

ર**ઢ. પદ્માવતી ધાતની** ઉંચી ઇંચ જા

લેખ—સં ૧૭૨૨ વર્ષ જેઠ સુદ ૨ શુકરે શ્રી મૂળસંધ ભ**૦ શ્રી મેરૂચં**દ્રો પરેશાલ શા. ઇંદ્રજી ભાર્યા ક્રોડમદે તયા: સત શા. **ધન**જી પ્રજ્ઞમતિ

૧૪ પાર્ધનાથ ધાતુની ૮ ફેચ સહિત હેંગી ઇંચ ૪ લેખ—સં. ૧૬૮૮ વર્ષે ભ૦ શ્રી રત્નકોર્તિદેવ……..

૧૫, ચંદ્રપ્રભ ધાઇની શ્રેંચી શ્રુંચ સાા

લેખ- સં- ૧૬૮૧ ભવ્યકી રામકોર્તિ ધનછ......

્વક્ મહાસાન મૃતિયા કબ્સ પાયાયા હેંચી ઇંચ ૪ ક્ષ્યલદેવના... પાષાશ્વની, કાળી લેખ ધસાઇ ગયા છે.

૧૭ 'સાલહકારણ યંત્ર ચાંદીનું ગાળ પહેાળું ૭ ઇચ.

લેખ—શા. કીકાભાઇ અમીયંદના તરફથી તેમના ધણીયાણી. ળાઇ ચંચળ સાલહકારણ વત કર્યું તે નિમિત્તે એટ સં. ૧૯૯૫ श्रावश वह १ सस्त.

૧૮. સમ્યગુદર્શન યંત્ર ધાતુનું પા ઇંચનું ૮ ક્રાહાતું.

લેખ-સં. ૧૬૮૧ વર્ષે માથ સાદી ૧૨ રવી શ્રી મળસાંથે ભાગ-શ્રી મહીચંદ્રોપદેશાત શ્રી હું ખડ વંશે સં દેવજી લહુ શ્રી..... ... નિત્યમ પ્રશામતિ.

૧૯. દશ લક્ષણ યંત્ર ધાતુનું ગાળ. દાા ઈચનું સંવત ૧૭૨૨ વર્ષે જેઠ સદ ર શકે શ્રો મળસાંથે ભાગ મી મહીયાંદ્રસ્ત પદ્રે ભાગ શ્રી મેરચંદ્રીપદેશાત્ સિ<sup>°</sup>હુપુરા ગ્રાતીય શા. સુમતિદાસ રામછ ભાર્યો. **ખાઇ હાંસ**ળાન પ્ર**લ**મતિ.

૨૦. દશ હક્ષણ યંત્ર સાંદીતું ગાળ પહેાળું ઇંચ પા.

લેખ-શા. ચીમનલાલ દીપચંદ સંવત ૧૯૮૫ ના વૈશાખ વદ է સરત.

૨૧ સિહ્ચક યંત્ર ચાંદીનું ગાળ પહેાળું ઇંચ પાત લેખ—સૌ પ. ન, ત. ભ૦ પાર્શ્વનાથના દહેરામાં

૨૨. સાલદ કારણ યંત્ર ધાતનું પહેલાં ઇંચ ૬.

લેખ— સાવત ૧૭૨૨ વર્ષે જેઠ સુદી ર શકરે શ્રો મૂળસાંથે. ભ > શ્રી મહીચંદ્રસ્તત્પટ્ટે ભ > શ્રી મેરૂચંદ્રીપદેશાત હુમક દ્યાતીય શા. જીવરાજ ભવા તસ્ય ભાર્યો સિ. કિવાઇ પ્રણમતિ.

નાર-આ દહેર શા ચુનીશાલ વજેચંદ પાંઘડી બાંધનારના રવ પત્ર હીરાલાલના સ્થરજારથે આશરે ૨૦-૨૫ વર્ષથી ક્ષેમના મકાનમાં રહ્યાપિત કરવામાં આવેલું આવેલું છે 🔂 મકાન વિધવક લીલાન્હેન પછી આ મેરિરનેન અર્પક છે.

# ્ગુજરાતી મંદિર (નવાપુરા)ના મૂર્તિ લેખા.

(લખ્યું તા. ૧૯-૨-૫૫)

#### ૧. શ્રી વાસુપૂજ્ય ધાતુના મૂળ નાચક ઉચાઇ ઇંચ ૧૦

લે ખ — સં. ૧૬૭૯ વર્ષે કાલ્યુણ વદી ૧૩ ગુરૌ શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે બળાત્કારમણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યા-વચે શ્રી વાદિસેન - ગુરૂપદેશાત તત્પટે ભ૦ સુવનકોર્તિ......નિત્યમ્ પ્રણુમતિ.

- ર. **પદમાસન પ્રતિમા કૃષ્ણ પાષાણુ—**ઉંચી ઇંચ કાા ક્રેશરિયાજી પાષા**ણ**. લેખ નથી
- ઢ **પદ્**માસન પ્રતિમા કૃષ્ણ પાષાણુ ઉંચી ઇંચ પા લેખ નથી. કેશરિયા પાષાણુ.
- ૪. પદ્માસન કૃષ્ણ પાષાજી પાા ઇંચની લેખ નથી. કેશરિયા કાળા પાષાજી.
  - પ. રયભદેવ પદ્માસન પ્રતિમા સરેદ પાષાસુની ઉંચી ઇંચ હા
- લેખ—વીર સં. ૨૪૭૭ માધ સુદી ૧૩ ચંદ્રે સાદડવેલ નિવાસી 'કશાહુમડ શા. નેમચંદ કરતુરચંદરય સ્મરણાર્થ' ભ૦ યશકીર્તિ દ્વારા 'યાવાગઢમાં પ્રતિષ્ઠા કરાવી સુરત ગુજરાતી મંદિરમાં મૂકી.
  - મહાવીર સરેદ પાયાએ ઉંચી ઇંચ આ₀
  - લેખ વીર સં. ૨૪૭૭ તેા ઉપલા લેખ
  - ૭ પદ્માસન પ્રતિમા સફેદ પાષા**ણ** ઉંચી ૧૧ ઉચ.
  - क्षेभ संवत १४४८ छत्राल पापडी वाणवाला क्षेभ.

  - હ યાર્શ્વનાથ કાળા પાષાણ હ ફેસ્ટ્ર સહિત.
  - લેખ-લાગાજ લસાઇ ગયા છે કેશરિયા પાષાના
  - ૧૦. પાર્શ્વાથ છ ફેસ્યુ સહિત સફેદ પાષાએ ઊંચો ઇંચ ૧૧. ા ∵લેખ—સંવત ૧૫૪૮ જીવરાજ પાપડીવાળવાળા લેખ.

૧૧. પાર્શ્વનાથ સંકેદ પાવાણ હ ફેસ સહિત ઉંચી ઇંચ ૧૧ાા લેખ—સંવત ૧૫૪૮ વાળાજ લેખ ધસાઇ ગયા છે.

૧૨. પદ્માસન પ્રતિમા સકેદ પાષાએ ઇંચ પીં ઉંચો. લેખ – ઘમાઇ ગયા છે. પ્રાચીન

૧૩. ચંદ્રપ્રશુ—સર્કેદ પાષાષ્ટ્ર ઉંચી દંચ પાા લેખ ધરાષ્ટ ગયા છે પ્રાચીન છે.

૧૪. પદ્માસન પ્રતિમા સફેદ પાષાજા ઉંચી ઈંચ હા લેખ--મ' ૧૫૩૪ વર્ષે .....

૧૫. ચૌત્રીસી ધાતની -- ઉંચો ઇય વેં

લેખ – સં. ૧૫૧૫ વર્ષ વૈશાખ સુદ ૧૩ રવી ત્રાં મૂળસાંધી. ભળાત્કારમણે સરસ્ત્રીત ગરછે શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્વચે ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી ત. ૫ આચાર્ય શ્રો દેવેન્દ્રકોર્તિ તત્પટ્ટે શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરુપદેશાત હુમડ દ્યાતીય ધર્મસી ભાયો બા રાણી સત હા. વેલા ભાર્યા પાશ્વ<sup>લ</sup> પ્રથમિત નિસમ

૧૬. ચૌવીસી ધાતુની – ઊંચી ઇંચ ૧૨૫

લેખ -- સં. ૧૬૬૮ વર્ષે વૈશાખ સદી પ રવી મૂળસંધે બળાત્કાર-ગાંગે ભારતી ગચ્છે બલાત્કારમણે ભાગ જ્ઞાનભૂષણ ત. પ. ભાગ શ્રી પ્રભાચંદ્ર ત. ૫ ભ૦ મહીચંદ્રસ્તદ્વપદેશાત હું થડ જ્ઞાતીય સંતાતા ભા૦ માણકદે તયાઃ સુત સં. છવાભા માહજદે તથા સં. સરજ સત વીરજ ભાવ સંજીવા નમતિ.

૧૭ ચૌવીસી ધાતની—ઉંચો ઇંચ ૧૨

લેખ—૧૫૧૮ વર્ષે માલ સુદી ૫ ગુરી શ્રી મૂળસ<sup>ા</sup>લે સરસ્વતિ ગચ્છે ખલાત્કારગણે ભાગ શ્રી દેવેન્દ્રશીર્તા દેવાસ્તપ ભાગ આચાર્ય શ્રી વિજ્ઞાનંદી દ્વા તદ્દશરૂપદેશાત્ શ્રી હુંમડ વંશે શ્રેષ્ઠી દેવરાજ ભાર્યો સિરસાઇ તચા: પુત્ર નારપતિ શ્રી શાંતિનાય ચતુવિ શંતિકા કારાપ્ય પ્રતિષ્ઠિતમ્ પ્રશ્રુમતિ નિસમ્ શા. નરપતિ બાર ધર્મોદે પ્રશ્રુમતિ.

#### ૧૮. ચૌવીસી ધાતુની—ઉંચી ઈંચ ૧૧ા

લેખ-સં. ૧૫૧૨ વર્ષે આષાડ સુદી ૬ શનાં શ્રી મૃળસંધે ખલાત્કારગણે સરસ્વતિ ગચ્છે શ્રી કુંદ્રકૃદાચાર્યોન્વયે ભા શ્રી પદ્મન દી तत्प्रे आयार्थश्री हैवेन्द्रश्रीति त. घ. आ० श्री विद्यानं ही गुरुषहेशात ્હેંમડ જ્ઞાતીય ઠાર સંરુ દેવા ભાર્યો કૃતી સુત સામા ભાર્યો રામતિ અષ્ટપાતિહાર્ય ચતુર્વિશ તિકા સ્થાપિતા.

૧૯. પંચપરમેષ્ટી ધાતની ઉંચો ઇંચ ૮

લેખ—સં. ૧૫૪૪ વર્ષે વૈશાખ સદા ૩ સામે શ્રી મૂળસંધે શ્રી વિદ્યાન દી તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી મહીભૂષણ મુરૂપદેશાત માંહ જ્ઞાતિ ંશ્રી શ્રે૦ ડાહીયા ભા૦ રડી સુતમાઇયા ભા૦ ગંગાઇ નિત્યમ્ પ્રથમતિ

#### ર૦. **પંચપરમેષ્ઠી ધાતુની**—ઉંચી ઇંચ હ

લેખ-૧૫૧૩ વર્ષે વશાખ સુદી ૪ ગરેલ શ્રા મૂળસંધે ભગ શ્રી સકલકોર્તિત ૫૦ ભ૦ શ્રી ભ્રુવનકોર્તિ શ્રી હું શ્રે વીજા ભાર્યા કુરી સુત લખમા પદ્મા રૂપા લખમા ભાર્યા રૂપા એતે આદિ-નાયમ નિત્યમ પ્રશમતિ

ર૧. પંચ પરમેષ્ઠિ ધાતુના ઉચો ઇંચ હાા

લેખ – સંવત ૧૪૬૦, વર્ષે વૈશાખ સુદી ૮ શને શ્રી મૂળસંધે ભળાતકાર મણે સરર<sup>્ષ</sup>ને ગચ્છે ભા શ્રી પલક્રીતિ 'દેવા હુમડ વ'શ નિત્ય પ્રથમિતિ.

રર, પાંચ પરમેષ્ઠિ ધાતુની કાંચ 🕫 💖 ચી

ેલેખ—સં. ૧૫૯૪ વર્ષે માહ વદી પ રગ<del>ી થો</del> મળસધે શ્રી વાલનંદી લા શ્રી મલ્લીભૂષણ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર ભા શ્રી વીરચંદ્ર - का श्री ज्ञानकृष्त्रीपहेशात सिंद्धपुरा ज्ञातीय शाक वस्तुपाण आर्था अटन तयाः सती था. विद्धा भाग अलहे नाना सं. भाक भाव राजसे तथाः सत हि....

ર ટ. સિદ્ધ પ્રતિમા ધાતુની ઊંચી ઈચ ક

લેખ—સં. ૨૦૧૦ વશાખ સુદી ૩ શુધવાર સ્વર્થસ્થ મોલીકાર જ્હેન સંદનબ્હેન મગનલાલ તરફથી.

ર૪. ચૌવીસો ધાતુની ઉંચો ઇંચ કાા લેખ નથી.

રપ. પદ્માવતી ધાતુની ઉચી ઉચ ૪ાા લેખ નથી.

ેરફ. પદ્માવતી ધાતુની ઉંચી ઇંચ ૪ાા ધણીજ જાની ધસાધ ગયેલ છે. લેખ દેખાતા નથી.

રહ. ધાતુના પ્રતિમા લાંયા આસનવાળી પદ્માસન એક **ઇચની** લેખ—નથી.

૨૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ફેચવાળા ૧ાા ઉચની ક્ષેખ નથી.

રહ. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૯ ફેપ્યુવાળા ૧ાા ઇચની લેખ નથી.

૩૦. પાર્યાં વાય ધાતુની ૭ ફેશ્યુવાળા ૨ ઈયનો,

લેખ-શ્રો મૂળસંધે....

**૩૧. પાર્યા**તાથ ધાતુની છ ફેચ્યુ સ**હિત ૨૧ ●ચની.** લેખ—સંવત ૧૬૨૯ મૂળસંધે.

ટર. માર્ધાનાથ ધાતુની હ ફેચ્યુ સહિત ઉચી **ઇચ ર.** સોખ— મૂળસાથે સવત ૧૨૩૪.

કર. પદ્માસન ધાતુતી પ્રતિમા ઉંચો ૧ાા ઇંચ લેખ નથી. ૩૪. પાર્ધાનાથ ધાતુતી હ ફેચ્ચુ સહિત ઇંચ ર જાંચો. લેખ—શ્રી મૂળસંધે ભુવનકીતિ'પદેશાત્ ૧૨૩૪.

ટપ. પાર્ધાનાથ ધાતુની હ ફેચ્ચુ સહિત ૨ ઇંચની. લેખ−શ્રી મૂળસંધે ૧૦૦ શ્રી લક્ષ્માયંદ્ર સંવત ૧૫૭૬.

કદુ. મહાવીર પદ્માસન ધાતુની ૧ા ઇંચની. ક્રેપ્ય—ભુગ શ્રી મહીચંદ્રીપદેશાત્ ૧૦ પાર્શનાથ પાતની હું કેલ સર્વિક ૧૫

રહે. પાર્ચ નાથ ધાતુની હ ફેલ સહિત ૧૫ ઉચની. લેખ-શ્રી મૂળસાયે. ૩૮. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચો ઇંચ ૮ બદામડીન કે ભામાંડળ સહિત

લેખ — સંવત ૧૬૮૩ શ્રો મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે બળાત્કારમહો. ભા• શ્રો વાદિચંદ્ર ત. પ. ભા• શ્રી મહોચંદ્ર ગુરાપદેશાત્ સં અપ્યક્ષ.

ટ& ચૌમુખ ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૪ાા.

લેખ—સં, ૧૫૮૧ વર્ષે વશાખ વદી પ ગુરા શ્રી મૂળસંધે શ્રી ત્રાનભૂષણ તુ ૫૦ ભ૦ શ્રી વિજયકીર્તિ તુ ૫૦ ભ૦ શ્રી અભ-યચંદ્રોપદેશાત બા૦ હીરૂ નિત્યં પ્રશ્નમતિ.

૪૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૯ ફેચ્ચ સહિત ઉંચી ઇંચ ૬ાા. લેખ – સં. ૧૪૯૯ શ્રી મૂળસાંધે શ્રો વિદ્યાન દી ગુરપદેશાત દા. ગાર્યત ભાર્યા સત પર્વત ભાગ માક નિત્ય પ્રચામતિ.

૪૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેચ્યુ સહિત ઉંચી ૨ ઇંચ.

લેખ – શ્રી મૂળસંધે શ્રી રતન પ્રચુમતિ.

૪૨. ક્રષભદેવ ધાતની ઉચો ઇચ ૪.

લેખ-મં. ૧૨૮૧ વર્ષે .........

૪૩. નેમાતાથ પદ્માસન પ્રતિમા ધાતુની ઊંચી ઇંચ ટા.

લેખ—સં. ૧૬૮૩ માલ શ્રી મૂળસંધે સં. હીરા ભાગ માહણે સત વ્યભ તેમિનાથ પ્રણમતિ.

૪૪. પદ્માવતી ખડ્ગાસન ધાતુની ઉંચી ઇંચ ૭ ઉપર પાર્યાનાશ દ ફેચ્યુ સહિત.

લેખ—શ્રો પદ્માવતી ભવ્શી વિદ્યાનંદી શ્રી......સં. ૧૫૦૫ વૈશાખ સુદી પ ચંદે.

૪૫. શ્રેયાંસનાથ પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ગા ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૬૯૬ વર્ષે જેઠ સુદી ૧૧ શની શ્રી મૂળસંધે અ• પદ્માન દી પદેશાત ૬૦ શા વછા ભાષા ઇદાણી ઐતાભ્યાં શ્રી શ્રેયાંસ-નાથ નિત્ય પ્રચુમતિ. ૪૧. પાર્શ્વનાથ પદ્મમાસન ધાતુની હ ફેલ્યુ સહિત ઉંચી કા ઇંચની લેખ—શ્રી મૂળસંધે હ્વ. શાતાપદેશાત્ **હુ. શા તેજ સુત** સાવગા નમતિ.

૪૭ પાર્શનાથ ધાતુની ૭ ફેચ સહિત ૪ ઇંચની.

લેખ— સં. ૧૭૨૨ જેઠ સુદી ૨ શુક્રે શ્રી મૃળસ**લે ૧૦૦ શી** મેરચંદ્રીપદેશાત્ શા. રાયવલ્લબ ભા૦ બાઇ માણેક પ્ર**ચુ**મતિ.

૪૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેચ્યુ સહિત ઉંચી જાા ઇંચ લેખ નથી.

૪૯ પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેચ્યુ સહિત ૪ ધ્યના

લેખ—સં. ૧૫૩૬ વર્ષે શ્રી મૂળસંધે શ્રી લક્ષ્મા⊀ીર્ત દેવા. પ્રશ્રમતિ.

પવ. પાધાંનાથ ધાતુના ૭ ફેલ્યુ સહિત ઉંચી ૪ાા ઇંચ લેખ—સં. ૧૫૧૫......ધસાઇ ગયા છે.

પ૧. પાર્શ્વાથ ધાતુના પદ્માસન ૯ ફેમ્યુ સહિત **ક ઈંચના.** લેખ—સં. ૧૭૧ટ મ્બ ધાર્ગસા *ભ૦ શ્રી મહીચંદ્રો-***૧૮શાત** 

પર. પાર્શ્વનાથ ધાતુના પદ્માસન હ ફેચ્યુ સહિત ૪ ઇંચના.

લેખ. સં. ૧૫૯૫ વૈ. સુ ક સોમે શ્રી મૂળસં**ધે ભ૦ શી** વિજયાળિ તે ૫૦ લ૦ શ્રી શુલચંદ્ર ગુરાષદેશાત...પ્રથમિતિ.

પક. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી આ ઇંચની.

સં. ૧૬૮૭ શ્રી મૂળસંધે ભવ્ શ્રી પદ્મતંદી ગુરૂપદેશાત્ ફૂંઠ ભાઇ કેડમદે સંભવનાથ પ્રશુમતિ.

પુષ્ઠ, પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેશ્રુ સહિત ૭ ઉચના

સેખ— સં. ૧૫૪૧ વૈશાખ વદી પ ગુર શ્રી મૂળસંથે શ્રી મલ્લીભૂષણ ગુરપદેશાત હુમક શાતીય એકી વીલા ભા. ભીષા**ળુ મુત** મહારવિરા સિંહા શ્રે. મહોર સુત જિનદાસઃ પ્રભુમતિ નિતામ્. પ્રયુ રત્નત્રય ધાતુના ઉંચી ઇંચ ટા.

સેખ—સં. ૧૫૩૫ માં મૂળસાંધે ભાગથી શુવનકીર્તિ લગ્ય૦ ભાગ ત્રાનભૂત્રણ સુર્યદેશાત્

પક રત્નત્રમ ધાતુના ઉચી ઈંચ 3ા.

લેખ—સં. ૧૫૩૫ શ્રી મળસાં ધે ભાગ શ્રી ભાગનાડી તાં તાગ ૫૦ ભાગ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ગુરૂપદેશાત્ હું. શ્રે. વાંકા ભા ભરતાદે સુત નામા વ હરસી ધરમસી.

પછ. વાસુપૂજ્ય પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમાં પાછળ વ્યદામડી સહિત ઉચી ઇંચ હાા.

લેખ—સં. ૧૬૮૦ વૈશાખ વદી ૫ ગુરો મૂળસંધે કુંદકુંદાન્વયે ભાગ શ્રી વાદિચંદ્રસ્ત. ૫૦ ભાગ શ્રી મહીચંદ્રોપદેાશાત્ હું ખડ દ્યાતીય ભાવા નખાઇ શ્રી વાસુપૂજ્ય પ્રણુમતિ નિત્યમ્

પ૮. વાસુપૂજ્ય પદ્માસન પ્રતિમા ધાતુની બદામડી સહિત ઉચી દાા ઇંચની

લેખ—સં. ૧૬૧૭ વર્ષે માધ વદી ૨ શ્રી મૂળસંઘે ભ શ્રી વિજયકીતિ તે ૫૦ ભ શ્રી શુભચંદ્રસ્ત. ૫૦ ભ શ્રી સુમતિ-કીર્તિ ગુરૂપદેશાત્ હું મડ જ્ઞાતીય સ. હરષા ભાગ્લાલી તત્પુત્ર સં. ડાયવત ભ શ્રી વાસપુજ્ય નિત્યં પ્રસ્થમતિ.

પદ પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ૪ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૬૮૨ માધ સુદી પ મૂળસાંધે શ્રી…દેવક્રી શ્રી વિમક્ષનાથ પ્રચુમતિ.

૬૦. પદ્માવતી ધાતુનાં ઉંચી ઇંચ પાા.

લેખ-સં. લં. ૧૬૨૬ વર્ષ જેઠ સુદી ૧૧ શની શ્રી મૂળસ્લે ભાગ શ્રી પ્રદાન દી સુક્ષ્યદેશાત સુરતા વાસ્ત્રત્ય હુંગઠ દ્વાતીય શા. ઇત્રષ્ટ ભાર્યા શ્રી સભરાદે ત્રયાઃ મુત્ર રૂપજી દિ. યુત્ર મનમૂતે શ્રી પાર્શ્વનથ તકતાલુ પદ્માવણી નિત્ય પ્રભુત્રતિ. **૬૧. પદ્માસન ધાલુતી પ્રતિમા ફ્રાંચી ઇંચ યા.** 

લેખ. સં. ૧૫૭૫ વૈશાખ સુદી ૩ ગુરી શ્રી મૂળસંધે સશ્સ્વિતિ-ગચ્છે ભગ્ શ્રી સકલકીર્તિદેવા તગ ૫૦ ભગ્ શ્રી વિમળે'દ્રક્ષ્યિતિ' બ્રતિષ્ઠિતમ્, શ્રા. વીરદાસ શાંતિનાથ સદા નિત્યં પ્રશ્વમતિ.

**૧૨. પાર્ધાનાથ ધાતુની ૭ ફેચ્યુ સહિત ટાાા ઇંચના.** 

લેખ—સં. ૧૫૯૪ શ્રી મૂળમાંથે શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ઉપદેશાત સિંઘ-પુરા સં. મણાર ભાગ સહજલદે સં. રતનસી ભા. માખલદે રતનાદે ગ્રહ્મતિ.

૬૩. પાર્ધાનાથ ધાહુની પદ્માસન ૪ ઇંચતી.

લેખ—શ્રા મૂળસંધે ભ**ે શ્રી મલ્લીભૂષણ શિ. શ્રી કરવાણ**કીર્તિં.

**૬૪. પાર્શ્વનાથ ધાતુની પદ્મા**સન ૪ ઇંચની.

લેખ—સં ૧૫૮૬ વશાખ સુદ ૧૩ રવો શ્રી મૂળસંધે શ્રો અલ્લીભૂષણુ પટે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર પ્રણુમતિ નિત્યમ્ ભ૦ શી અ'ભયચંદ્રઃ પ્રતિષ્ઠિતમ્

દ્રપ. પાર્શ્વનાથ ધાતુની પદ્માસન ઉચી ૪ ઇંચ.

લેખ—થી મૂળસંધે ભ૦ લક્ષ્મીચંદ્ર: પ્રશ્વુમતિ **ભ૦ વીરનંદી** ગ્રાનભૂષણોન પ્રતિષ્ઠિત્રમ્

દદ. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉચી આ ઇંચની.

સં. ૧૭૨૨ જેઠ સુદ ૨ શુક્રે શ્રી મૂળસંધે શ્રી મેર્ચંદ્રો ...

૬૭. પદ્માસન ધાલુતી પ્રતિયા ગા ઇચની,

ક્ષેખ—સં. ૧૭૨૨ જ્ઞપર પ્રમાણે.

१८. पार्श्वाचा यक्षाच्यत है। प्रति ६ हेन्स् सहित् 🗴 हैन्स्तिः

સં... ૧૯૧૭ વર્ષે શ્રી માળકાં છે અહિમંદ્રો પહેલાના સુળક ાહાલાન મંમા ૧૫ દેવજ નિત્યં પ્રમુખસહિ **૬૯** પાર્શ્વનાથ ધાલુ પદ્માસન ઉચી ઇંચ ૪-

લેખ—સં ૧૫૩૧ વર્ષે વશાખ વદી ૮ શકે શ્રી કાષ્ટાસંદ્રેટ ભાગ્ શ્રી સેમકોર્તિ પ્રતિષ્ઠિતમ

૭૦. ચૌવીસી ધાતુની ઉંચી ઇંચ ગા.

સેખ-સં. ૧૬૯૩ વર્ષે માધ વદી ૧ રવી શ્રી મૂળસંધે સર-સ્વિતિગચ્છે ફુંદફુંદાલાર્યાં વચે ભાગ શ્રી પદ્મનંદી પ્રતિષ્ઠિતમ્ છા. રામજી સં. રતન ભાગ નિત્યં પ્રણ્યમિત નિત્યમ્.

હા. નંદીશ્વર ધાતુની ચૌમુખી બાવશ પ્રતિમા સહિત ઉચી≀ '9ચ ૧૧ા

લેખ—સં. ૧૪૨૨ વર્ષે જેઠ સુદી ર શુક્રે મૂળસંધે સરસ્વિત ગચ્છે કુંદકું દાચાર્યાન્વયે ભગ શ્રી પદ્મનં દો દેવા ત. ૫ ભગ શ્રી દેવેન્દ્રકોર્તિ ઉપદેશાત હુમડ જ્ઞાતી સધવી શ્રી સીમજી ભાર્યા ધતબાઇ તયાઃ પુત્ર સંધવી શ્રી નાના તથા..... ભાર્યા ચાંગળાઇ તયાઃ પુત્રી શા. ચી. રૂપજી તથા મનજી પ્રણુમતિ.

હર. ચૌત્રીસી ધાતુતી ૧૩ ઇચની આગળ ઘણું ચિત્રકામ છે.

લેખ—સંવત ૧૫૬૭ વર્ષે વૈશાખ સુદી પૂનેમ શ્રી મૂલસંઘે સરસ્વતિ ગચ્છે બળાતકારમણે શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્વયે ભ શ્રી સકલકીતિ તત્પદે ભ લવનકીતિ ત. પ. ભ ગ જ્ઞાનભૂષણ ત. પ. ભ ગ જિનચંદ્ર ગુર ઉપદેશાલ હુમડ માદી દયાળ ભાર્યા લાલો સુત ક્રમિ સુત હર્ષિ જયવંત એતે શ્રી શાંતિનાથમ્ નિત્યમ્ પ્રણુર્માત શા. રહિયા ભાર્યો સુત શ્રીવંત પ્રણમતિ.

૭૩. સુમતિનાથ ધાતુની સાહુડી ચિન્દ્ર ૧૦ાા ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૮૨૨ વર્ષ દિતીય ચૈત્ર સુદી ૭ દિને અધે અનિ મૂલસંધે સરસ્વતિ મચ્છે બળાત્કારમણે ભ૦ ચંદ્રકોર્તિ ત. શિષ્ય ભારાસોજ તદસુરભાતા મહામેલજી સુમતિનાયમ્ નિત્ય પ્રસ્થુમતિ.

**૭૪. ચૌવીસો ધાતુની ગ્રેચો છેચ ૧૨.** 

લેખ – સં. ૧૯૪૦ વર્ષે કાગણ સુકી પ સામે શ્રો મૂળસંથે કુંદકું દાચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રો સકલકી તિંતદન્વયે ભાગ શ્રી પદ્માન દો ત. ૫ ભા દેવે-દ્રક્રીનિંત. પ. ભાગ શ્રો ક્ષેમકાર્તિં ગુરૂપદેશાલ શ્ચિરલ બંદરવાસી હુમડ ગ્રાતિ છા. શાખી સંલગી મનજ સાર્યો માહનદેતત સત સં પ્રેમજ સં. માતી વધુ સં. હીરજ ભાર્યો સં. शाम वह तत् सुत इंवरण भाव नानी वह स्मेते श्री स्मनंतनाय ચૌવીસી નિત્યં પ્રણમતિ.

૭૫ તીન ચૌવીસી ધાતુની ઉંચી ઇંચ ૧૪.

શ્રી મૂળસંધે ભારતીમચ્છે દીપ પદ્મનંદી ત૦ ૫૦ **સ૦ શ્રી** ચંદ્રકોર્તિ ભાગ શ્રી વિદ્યાનંદી શિષ્ય.....સંવત.....વૈશાખ શુક્રલ યાંચેમ લેખ છે પણ ખરાખર વંચાતા નથી! ક્રમક જ્ઞાતિવાળાએ સાધી છે.

**૭૬. ચૌવીસી ધાતુની ૧૧ ઇંચ**ની.

લેખ – સં. ૧૫૧૮ વર્ષે માલ સદી પાંચમના દિતે શ્રો મૂળ-સંઘે સરસ્વતિ ગચ્છે ભાગ શ્રી દેવેંન્દ્રકીર્તિ તત શિષ્ય ચ્યાચાર્ય શ્રી विद्यानं ही हैवा तहु गुरुपहेशात् हुमड ज्ञाति वीसा श्रेष्ठी नारह ભાર્યા રૂપીણી તયા: પત્ર મદન ભાર્યા વીર એતે શ્રી સાંતિના**ય** ચતુવિ શતિકા કારાપિતમ નિત્યે પ્રથમિત,

૭૭ પાર્શ્વનાથ ધાતુની ઉંચી ર **ઇંચની, લેખ નથી**, ૭૮. ચૌવીસી ધાતુની ઉંચી ઇંચ ૧૨.

ું લેખ—સં. ૧૫૧૪ લપે માલ માસ શાકલ ∍પક્ષે ⊜પાંચે શ્રી મળસંધે સરસ્વતિગચ્છે બલાત્કારગણે શ્રી કુંદર્કુદાબાયો અને વિદ્યાનંદી તે મુખ્ય ભાગ મલ્લીમુખ્ય તે પૂર લાગ મી, લક્ષ્મીયંદ્રો મદેશાત હળક હાતિ સં. પાતી સુકા દા હી પુત્રી: સં. ધૂમ દાસ

**હીરાદે શા કરમિશ ભાર્યા લીલાદે ભાર્યા છવરાજ આદિનાય ચર્જાવ**\*-स्ति की कि प्रतिष्ठितम.

ં ૭૯. ચૌત્રીસી ધાતુની ઉંચી ઇંચ ૬. લેખ નથી.

૮૦. પંચપરમેશે ધાતની ઇંચ ધ.

સં. ૧૨ ટક લેખ લમાઇ ગયા છે.

૮૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુની પ ફેસ સહિત ઉંચી ઇંચ ક. આજુ-ભાજ્ય પદ્માવતી છે.

લેખ—સં. ૧૬૮૬ વર્ષે મળસંથે કૂમુદચંદ્રોપદેશાત સં મેધજી ભાર્યા ચેવલદે....

ું ૮૨, પદ્માસન પ્રતિમાં ધાતૃતી પ ઇંચ

સં. ૧૬૮૧ ક્રાગણ વદ ૧૭ ગૂરી શ્રી મૂળસાંથે ભ૦ શ્રી રામ• ક્રીતિ ગુરૂપદેશાત ગાંધી શ્રાવત ભાર્યા સીજતદે સુત ગાંધી દાનજી ભાર્યા પ્રમાદે પ્રશામતિ

૮૩. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ઉંચી ઇંચ રા પ્રાચીન. લેખ નથી:

૮૪. પાર્યાનાથ ધાતની હ ફેપ્સ સહિત ઉંચી દંચ રાા લેખ નથી.

૮૫. પાર્શ્વનાથ ધાતૃતી ૯ ફેપ્સ સહિત ઊંચી ઈચ શાા લેખ નથી.

૮૬. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેલ સહિત ઉંચી રાાા ઇંચ.

લેખ -- શ્રી મળસ ધે......

૮७. પદ્મમાસન ધાતની ૨ ઇચનો

લેખ—સં. ૧૫૬૭ શ્રી મૂળસંધે ળાઇ કડી.

ે ૮૯, પદ્મામન માજની ઝતિમા ઉંગી છા ઉપર અદામહી all the Wheel

े बैंभ-संवत १४८५ मूणस्य श्री समतिनाध माण्डनंड

ટેલ. પાર્થ નાથ ધારોના પ દેવના હ ફેલ સહિત.

લેખ-સાંવત ૧૬૨૩ પોષ વદી ૮ સકે શ્રી મળસંધે ભા શ્રી ત્રાતભૂષએ શ્રી પ્રભાગંદ્રોપદેશાત સિંહપુરા શ્રેષ્ઠિ <del>શક્યા</del> ભાર્યા **હરમાદે**: તત પુત્રી ભાનજ જયરાજી પ્રશામતિ.

૯૦ પદ્માસન ધાતની જાા ઇંચની.

લેખ – સંવત ૧૫૨૯ વર્ષે શ્રી અળસંધે સંધે લાગ્ શ્રી વિદ્યાન દી ગુરૂપદેશાં સાંહેપુરા જ્ઞાતીય સા કાંસા ભાગ ખડસ પત્ર દમછ... આદિનાથમ પ્રશામતિ.

૯૧. પાર્શ્વનાય ધાતની ૯ કેલા સહિત ઉંચી ૩ ઇંચની.

લેખ-સં. ૧૫૧૧ વર્ષ શ્રી મળસાંથે આચાર્ય વિદ્યાન દીદેવા.

૯૨. પાર્યાનાથ પદ્માસન ધાતની હ કેલ સહિત ક ઈંયતી.

લેખ—સં. ૧૭૮૪ વર્ષે લા૦ શ્રી.....પ્રશમતિ.

૯૩. પાર્શ્વનાથ ધાતુની હ ફેશ સહિત આ ઇંચની.

લેખ—સ'. ૧૫૧૮ માધ સદી પ શ્રો મૂળસંધે આચાર્ય શ્રો વિદ્યાન દી ગુરૂપદેશાત સિંહપરા જ્ઞાતીય.

૯૪. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉચી ધૈય શા.

લેખ—સં. ૧૭૨૨ જેઠ સુદી ખીજ શકે શ્રી મૂળસંથી ભાગ શ્રો મેર્ચંદ્રોપદેશાત...પ્રસમતિ.

૯૫. પદુમાસન ધાતુની ૭ ફેશ સહિત પ્રાચીન. લેખ વંચાસ નથી. ઉંચી ઇંચ ઢ.

૯૬. યદ્રમાસન પાર્યાનાથ ધાતુની છ ફેપ્યુ સહિત રા ક્રિયની બેડાળ.

૯૭. માર્શ્વનાથ ધાતુની ઉંગી ઉચ સા લેખ—શ્રી મૂળસંથે ભાગ શ્રી ચંદ્રક્રોર્તિ પ્રતિક્રિક્સમુ

૯૮. પદુષ્યાસન ધાતુની ઉપર ભદામતી. ખોદિવ દેંગી ઇંગ્ર હ

ે ક્ષેપ્ય—સં. ૧૬૮૧ મળસાં મે અ૦ શ્રી ક્રમદય દોષદેશાલ સં. ત્તપમથી નિત્યં પ્રશામતિ.

૯૯ રત્નત્રય ધાતની ઇંચ આ.

લેખ—સં. ૧૫૩૫ શ્રી મળમાં છે ભાગ શ્રી **ભા**વતકી તિ<sup>ર</sup> શ્રી **ત્રાનભૂષણ** ગુરૂપદેશાત.

૧૦૦. રત્તત્રય ધાતની ઉંચી ઇંચ ગા લેખ ઉપર પ્રમાણે.

૧૦૧ રતત્ત્રય ધાતની ઇંચ આ લેખ ઉપલાજ છે.

૧૦૨. પદ્માસન ધાતના આ ઇંચની ઉપર બદામડી સહિત.

**લેખ**—શ્રી મળસાંધે ભાગ શ્રી જ્ઞાનજાવણા શ્રેપ્કી ના**યા બાર્યા ખાઇ** કનઢાઇ પુત્રી બાઇ અજદી

૧૦૩. પદમાસન ધાતની ૧ા ઇચની

લેખ-- ભ૦ શ્રો મહીયંદ્રોપદેશાત.....

૧૦૪. પદુમાસન પાર્યાનાય ફેચ તટેલી છે.

**લેખ—મ**ળસાંથે ભ૦ શ્રી વાદીચંદ્રીપદેશાત.....

૧૦૫, પદ્રમાસન ધાતની ૧ાા ઇચની.

લેખ—ભ૦ શ્રી મહાચંદ્રોપદેશાત ......

૧૦૬ પદ્દમાસન ધાતુની પાશ્વેનાથની હ ફેસ્સ સહિત ૮ ઇંચની શ્રી મૂળસંધે.

૧૦૭ પદ્માસન ધાતની પ્રતિમા ૩ ઈંચની

aw-સં. ૧૬૨૨ જેઠ બીજ શકે ભા શ્રી મેકચંદ.....

૧૦૮. પાર્શનાથ ધાતની ક ઉચની હ કેશ સહિત.

લેખ—સં. ૧૫૧૬ આચાર્ય શ્રી વિલાનંદી હમક વરા શા રતના અધી તેયા: પ્રત્ર.....

ે ૧ . દ. પાર્યનાથે ધાલની હ ફેશ સહિત 3 84ની '

લેખ-૧૬૧૬ વર્ષે શ્રી મૂળસાધે ભાગ શ્રી સુમતિકોર્તિ ગુર-પદેશાત્ ૬૦ શા વીરદાસ પ્રસુમતિ.

૧૧૦. પદ્દમાસન ધાલુતી રા ઇંચતી.

લેખ—સ'. ૧૫૧૭ વર્ષે શ્રી મૂળસ'**ધે શ્રેષ્ઠી લાખા ભાર્યા.....** 

૧૧૧. પદ્દમાસન ધાતુની ઇંચ ૧૭ ની.

<del>લેખ—સં. ૧૬૧૮ વર્ષે શ્રી</del> મૂળસંઘે……

૧૧૨. પદ્માસન ધાતુની રા ઇંચની ઉપર વહામડી છે.

લેખ--સં. ૧૫૬૬ વર્ષે<sup>ર</sup>.....

૧૧૩. પદ્દમાસન ધાલુતી ૧ાા ઈંચતી હ ફેલ્યુ સહિત.

લેખ-શ્રો મૂળસંધે.....

૧૧૪. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા રાા ઈંચની.

લેખ—સ. ૧૫૮૧ વર્ષે મૂળમાંથે ભગ શ્રી શુભચંદ્ર સ. **ડીરા** આર્યા મમાઇ પ્રશુમતિ.

૧૧૫ પદ્દમાસન ધાતુની ૧ા ઇચની લેખ—મહાચંદ્રોપદેશાત

૧૧૬. પદ્દમાસન ધાલુતો પ્રતિમા ૩ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૬૬૦ મૂળસંધે શ્રી વાદીચંદ્ર પ્રતિષ્ઠિતમ્ અટેપુરા શ્રેષ્ઠી નગ ભાર્યા સંધવી અદે સુત તેજમલ ભાર્યા ઇચ્છાદે વેશિષ્ટ ગાત્રી નિત્યં પ્રસ્તુમતિ.

૧૧૭. પદ્દમાસન ધાતુની રાા ઇંચની.

से - अ शा रामरीति उपदेशात् हाशी राजभव

૧૧૮. પદ્માસન ધાલુની પ્રતિમા ઇંચ ૪ાા ની બક્ષમઢી સહિત.

લેખ—સં. ૧૬૮૪ વર્ષે ભાગ શ્રી કમુદ્દચાંદ્રી પદેશાત્ સં. ખેમછ નિત્યાં પ્રશ્રુમતિ. ૧૧૯. **પદ્ધા**સન ધાતુનો ૭ ફેલ્લ સહિત ૨ા ઇંચની. લેખ—મૂળસંધે લ૦ શ્રી ભવનકોર્તિ સં. ૧૨૭૪.

૧૨૦. પાર્યાનાથ ધાતુની ૭ ફેચુ સહિત રાા ઇંચની. શ્રી મૂળસંધે સુવનકી(તે ઉપદેશાત્ સં. ૧૨૩૪.

૧૨૧. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઇંચ ક ની.

લેખ-સં. ૧૬૯૬ વર્ષે જેઠ સુદી ૧૧ સનો મી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી પદ્દમનંદી ઉપદેશાત્ હુળડ બાઇ ક્રેયજી શાજી ધર્મનાથમ્ પ્રચુમતિ.

૧૨૨. ૫૬માસન ધાતુની પ્રતિમા ઇંચ પાા ની.

લેખ—સં. ૧૬૮૧ વર્ષે ફામણ વદ ૧૩ ગુરી મૂળસંધે ભબ્ સમક્રાર્તિ ગુરપદેશાત્ શા. હરજી ભાર્યાં હીરાદે વાષ્છ પ્રણ્રમતિ.

૧૨૩. પાર્શ્વનાથ ધાતુની રાાા ઇંચની ૭ ફેચ્યુ સહિત. લેખ—સં. ૧૬૫૧ વર્ષે મહા સદી ૧૩ શક-

૧૨૪. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૨ાા ઇંચની.

લેખ-શ્રી મૂળસંધે શ્રી વાદિસૂષણ....

૧૨૫. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ઇચ ૨ાાા ની હ ફેચ્યુ સહિત

લેખ--સં. ૧૫૭૬…શ્રી મૂળસાંઘે લગ્ શ્રી વિજયકોર્તિ શ્રેષ્ઠી નૈના.

૧૨૬. પદ્દમાસન ધાતુની ઈંચ ૧ા ની.

લેખ-- ભ૦ શ્રી મહીય દ્રોપદેશાત્.

૧૨૭. ચૌમુખી પ્રતિમા ઈંચ ટાા ની.

લેખ—સં. ૧૫૮૫ એ મૂળસંધે ભાગ શ્રી વિજયકોતિ વાછ મારી શ્રહ્માતિ

૧૨૮ક પ્રાથમિક થાલુકી પ્રતિમા ઉપ ટા કી. સંખ—અજિતનાથ હાથીનું ચિન્દ

સં. ૧૮૨૨ વર્ષે મત્ર સાદી હ શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રી નેમિયંદ્ર. तत शिष्य भरत सं. राभयंद्र निषयं प्रधार्भत

૧૭૪. ચૌવીસી ધાતની રત્નત્રય સહિત ઉંચી ઈંચ ૧૦.

લેખ-સં. ૧૪૯૯ વર્ષે વૈશાખ વદી પ સરી શ્રી મૂળસાં સરશ્વતિ મચ્છે પદ્દમનંદી શિષ્ય શ્રી ક્રેમુદયંદ્ર ક્ષાંતિકા અનંત શ્રી. રત્નત્રય ચતુવંશતિકારાયા પ્રશામતિ.

૧ક્રપ ચૌવીસી ધાતૃતી ઊંચી ઇંચ ૧૦.

ક્ષેષ્ય— સં. ૧૬૧૧ વર્ષે માધ વકી ૮ ગૂરી શ્રી સળસંધેઃ સારસ્વતિ ગચ્છે ખળાતકારમણે શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્વયે શ્રી સકલકીર્તિદેવા તા. ૫. ભાગ શ્રી સુવનકોર્તિ દેવા તા. ૫. ભાગ શ્રી જ્ઞાનભૂષણદેવા ત. પ. ભ૦ શ્રી શુભચંદ્ર ગુરપદેશાત ગંધાર મંદિરે ગાંધી કાઉમા ભા૦ જ્યાદે સત ગાદમા ભા૦ ગમાદે...... આદિનાથ નિત્યંમ પ્રાથમિત હું ગંમા ગાત્રે શું ભવત.

૧૩૬, રત્નત્રય ચૌવીસી ધાતુની ઉંચી ઉચ ૧૧

લેખ—માં ૧૪૯૯ વર્ષે વૈશાખ વકી **ક સોમે** શ્રી મળસાંથે. સરસ્વિતિગચ્છે મુનિશ્રી દેવેન્દ્રકીતિ ત. શિષ્ય શ્રી વિદ્યાનંદીદેવા શ્રી હું ખડ વીમા શા સાખેતા ભાર્યા રડી તમાે: પુત્ર સારાની બાર્યા ગારી કુ. હગણી ત્યા: સુ. ખદાનદા રાજા ભાતુ ઉપાણા ભાર્યા ખણપર ત્રયા: પત્રી મલ્લા માધારાજા લમ્મીરાની શ્રયાંસનાય......

૧૩૭. ચૌવીસી ધાતુની ઉંચો ઇંચ હાા.

: **ક્ષેપ્ર-માં ૧૪૯**૦ વર્ષે વૈશાખ સહી હ શની થા કાષ્ટા સંધે વાંગડગચ્છે લા શ્રી ધર્મકીતિ ત. પ. ભાગ ધર્મકીતિ ત. પ. લા 🖚 શ્રી ખરેન્દ્રકૃતિ હું મહ ત્રાહીય યું ખોચર ગાત્રે......કંકુવા........ મી શીતખમાંચમ પ્રયામિત.

15८. वरखेराइक भावनी शाहर नी

લેખ—સં. ૧૭૪૩ વર્ષે માધ માસે શુકલ પક્ષે ૧૩ સામવાસરે -સૂર્ય પુરે (સરત) શ્રી વાસુપૂત્ર્ય ચૈતાલ્યે શ્રી મૃગસલે સરવિલગચ્છે બલાત્કાર ગણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી કુમુદ્રચંદ્ર ત. ૫ ભાગ શ્રી અભયચંદ્ર દેવા ત. પદોધારણ ભાગ શ્રી શુભચંદ્રસ્ય પાદુકામિદ્રમ્ ભાગ શ્રી રત્નચંદ્ર પ્રતિષ્ઠિતમ્ ષ્ટ્રહ્મશ્રી પદ્દમસાગર નિત્યં પ્રશુમતિ.

૧૩૯. રૂપિ મંડળ યંત્ર ધાતુનું ૧૧ ઇચનું.

લેખ—સં. ૧૭૨૨ વર્ષે જેઠ સુદી ૨ શુક્રે શ્રી મૂળસંધે -સરસ્વતિ ગચ્છે ખલાત્કારમણે કુંદકુંદાચાર્યાન્વમે ભ૦ શ્રી વીરચંદ્ર ભ૦ શ્રી શાનભૂષણ ભ૦ શ્રી પ્રભાચંદ્ર ભ૦ શ્રી વાદીચંદ્ર ભ૦ શ્રી મહીચંદ્ર ત. ૫ ભ૦ શ્રી મેરૂચંદ્રીપદેશાત વીસાહુમં શાતીય દાસી વીરજી સૂરજી ભાર્યાં ખાઇ અજાગાઇ તમા: સુત દાસી મનજી પ્રભુમતિ.

૧૪૦. રૂષિમાંડળ યંત્ર ત્રાંખાનું ૧૧ા ઇચનું.

લેખ—સં. ૧૬૮૬ વર્ષે જ્યેષ્ઠ વદી ૧૧ શુધે શ્રી મૂળસંધે ·સરસ્વિતિ ગચ્છે બળાત્કારમણે ભ૦ શ્રી વીરચંદ ભ૦ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ · ભ૦ શ્રી પ્રભાચંદ, ભ૦ શ્રી વાદીચંદ્ર, ભ૦ શ્રી મહીચંદ્રોપદેશાત્.

૧૪૧. ત્રાંત્રાનું યંત્ર ચારસ ૧૨×૧૨ ક**લીકું**ડ **પાર્ધાનાશ** યંત્ર

લેખ – સં. ૧૫૦૪ વર્ષે ફાલ્યુત સુદી ૧૧ ગુરી શ્રી મૂલસાંધે -સરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કારમાંથે કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ**૦ સકલકીર્તિ** દેવાસ્ત ૫ ભ૦ શ્રી ભુત્રનકીર્તિ ગુરાપદેશાત હુંબડ વંશે શ્રી ખેમા આર્યા નિત્ય પ્રથમિતિ

૧૪૨ ત્રાંભાતું યંત્ર ચારસ ૧૨×૧૨ તું સિ**હ ચિંતામણી** વ્યાંત્ર

લેખ – સં. ૧૫૦૪ વર્ષે કાલ્યુષ્ય મુદી ૧૧ ગુરી શ્રી ગંધાર તેલા કૂળે શ્રી આદીશ્વર જિનાલયે શ્રી મૂળમાંથે વ્યલાદકાર ગણે - સગ્સ્વિતિ ગચ્છે શ્રી કુંદકું દ્વાયાર્યાન્વયે શ્રી પદ્ધાનંદી દ્વા તરપદ્ધે ભ૦ શ્રી સકલકી મેં દેવા તત્શિષ્ય શ્રી ભાવનકી તિ દેવા તૃપ નંદ સિહ્યક યંત્રમ શ્રી હંબડ દાતીય શ્રી સંપ્રામ ક્ષાર્યાએ મંત્ર નિસમ પ્રહામતિ

૧૪૩ તાંભાનું યંત્ર ચારસ ૧૦×૧૦ નું કલિકુંડ પાર્શ્વનાથ યંત્ર.

લેખ ભાંગી તટી ગયે છે સં.... ૯૮ સદી ૧૫ રવી એક જગ્યાએ : હું. સં. કાજલદે શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય ભ૦ પદમનંદી દેવા તસ્યશિષ્ય શ્રા મહીચંદ્ર દેવા અનંત શ્રો..... ઘણુંક ભાંગી ગયેલું છે. અનુજા-વ્યાજા ૮ ગાળ કાઠા છે તે તે દરેકમાં પાછા ૮ કાઠા છે.

૧૪૪ ધાતુનું ગાળ યંત્ર દશલક્ષણનું ૪ાાા ઇંયનું.

લેખ – મં ૧૫૮૧ વર્ષે પાષ વદી ૧૨ શકે શ્રી મળ મધી ભાગ શ્રી શુભચંદ્રી પદેશાલ હું શ્રે છવા ભાર્યા બાઇ પુરી સતવીર ભા૦ અછતાદે ભવસ્તા.

૧૪૫. સાલઢ કારણ યંત્ર ધાતન ૫ ઈંચનં.

લેખ – સં. ૧૭૨૨ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સદી ૨ શાકે શ્રી મૂળસાંથે ભાગ શ્રી મેરૂચ દ્રોપદેશાત સિહપુરા જ્ઞાતિય શ. વાયજ નાયજ નિત્યમ પ્રણમતિ.

૧૪૬. સિદ્ધચક્ર યંત્ર ધાતુનું ૫ ઇંચ તું.

લેખ – સં. ૧૬૦૩ વર્ષે જયેષ્ઠ વદી ૧૦ સામે શ્રી મૂળસાંથે ભાગ શ્રી શુભચંદ્ર સુરપદેશાત હું ગ્યાગ્ધીમાં ભાગ્ધર્માદે તયા: સુત નાકર ભાગ નાયકદે એતે નિત્યમ પ્રથમિત.

૧૪૭. ધાતુનું યંત્ર સમ્યગુદર્શન યંત્ર પાદ ઇંચનું.

લેખ-સં. ૧૬૮૬ વર્ષે વૈશાખ સુદો ૨ ગુધે શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રો પદમનંદી ગુરૂપદેશાત હું ગાંધી વીરા નિત્યમ પ્રણમતિ.

૧૪૮. ધાતુનું યંત્ર સાલહકારણનું ગાળ ક ઇંચનું.

ું ક્ષેત્રમુ—સં. ૧૭૨૨ વર્ષે અમેષ્ઠ સુદી ર શકે શ્રી મળસાંદેષ્

વ્યલાતકારમણે ભાગ શ્રી મહીયંદ ભાગ શ્રી મેફ્યંદ્રીપદેશાલ હું વ્યક શાહીય વ્યાઇ રતન કદમ યંત્રમ પ્રણમતિ

૧૪૯. સિલ્ચક યંત્ર ધાતુનું ગાળ ૬ ઇંચનું.

લેખ—સંવત ૧૭૨૨ વર્ષે જ્યેબ્દ સુદી ૨ શુક્રે શ્રી મૂળસંધે ભ અ શ્રી મહીચંદ્ર ત. ૫. ભ અશે મેરૂચંદ્રોપદેશાત હું ખડ દ્યાતીય શ્રા સુંદર જીવરાજ તસ્ય ભાર્યા ભાઇ ચંપા પ્રચુમતિ.

૧૫૦. ધાતુનું સાલહકારણ યંત્ર ઞાળ ૬ દુધિયતું.

લેખ—સંવત ૧૭૧૩ વર્ષે કાલ્યુણ સુદી ર શ્રી મૂળસંધે સરસ્વિત ગચ્છે બલાતકારમણે ભગ શ્રી કુંદકું દાચાર્યાં વ્વચે ભગ શ્રી પદ્દમનંદી દેવા ત. ૫. ભગ શ્રી દેવેન્દ્રક્રીર્તિ ગુરૂપદેશાલ હું મડ જ્ઞાલીય શાગ ભીમછ સરજી ભાર્યા દાતાદે તયા: પુત્ર શાગ ધર્મ દાસ ભાર્યો હીરાદે ભાગ સં. વિમલદાસ નિસમ્ પ્રણ્યમતિ.

૧૫૧. ધાતુનું યંત્ર પા ઇંચનું **સિલ્સ્ચક યંત્ર**.

ક્ષેખ—સંવત ૧૫૮૮ વર્ષે જ્યેષ્ટ વટી ૪ સુધે શ્રો મૂળસંધે ભ શ્રી શુભચંદ્ર ગુરૂપદેશાત્ હું ઋડ જ્ઞાતીય સુધે ગાત્ર શા સધારણસા......તિત્યમ્ પ્રણમતિ.

૧૫૨, કલિકુંડ પાર્શ્વનાથ યંત્ર ૬ ઇંચતું ગાળ ધાતુનું.

લેખ—સં. ૧૬૧૯ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૫ શકે શ્રો મૂળસંધે ભ૦ શ્રી સુમતિકીર્તિ ગુરપદેશાત શા૦ શાકપત્તન વાસ્તવ્ય સમસ્ત શ્રી સંધ શ્રી કલિકુંડ યંત્રમ્ નિત્યમ્ પ્રચુમતિ.

૧૫૩. ધાતુનું યંત્ર સાલવકારચનું દૃા ઇંચતું ગાળ.

ક્ષેપ્પ—સં. ૧૫૬૭ અષાડ સુદી ૫ બોર્ગ શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી વિજયકોર્તિ ગુરપદેશાત્ સમસ્ત શ્રી સંધેન કારાપિતમ્.

૧૫૪. સિદ્ભાયાંત્ર ધાતુનું હ ઇંચનું,

લેખ—સં. ૧૬૪૧ વર્ષે માલ વદી ૧૩ છુકે શ્રો મૃળસંથે આ મુત્રતિકીતિ તા. પ. અ૦ શ્રી ગુણકીતિ ગુરૂપદેસાય દું લડ & ધવી ભીમજ સં. ખેમજ, સં. તામજ, સં. રામજ, સં. શાંતિદાસ, સાં. સમતિદાસ નિત્યમ પ્રથમતિ.

૧૫૫. સમ્યગ્દર્શન યંત્ર ધાતુનું પાા ઇંચનું

લેખ—સં. ૧૫૩૧ વર્ષે શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી સકલકીર્તિ, ભ૦ ત્રી ભૂવનકોતિ<sup>°</sup> ત. ૫. ભ૦ થી ગ્રાનબૂધણ ગુરૂપદેશાત્ સુરૂ સમ**થ**ે રાટે નિત્યમ પ્રશામતિ.

૧૫૬. અનંતનાથ ધાતુનું ગાળ ૮ કાઠાનું દરેક ક્રાઠામાં 🕉 હેં સ: છે.

લેખ – સં. ૧૬૭૮ વર્ષે જેઠ સદી ૧૦ શકે શ્રી મૂળસંધે ભ૦ ઋી રામકોર્તિ <u>ગુરૂપદેશાત્</u> શા. સંઘઇ ભાર્યા કુપુરદે શ્રી છેઠમક્ષ सा० सरलहेव.

૧૫૭. સિદ્ધ યંત્ર ધાતુનું ૪ાા ઇંચ લેખ વથી.

૧૫૮. જલયાત્રા યંત્ર ચારસ ૭ ઇચનં.

૧૫૯. સિદ્ધચક્ર યંત્ર ધાતુનું ગાળ ૬ ઈ'ચનું.

લેખ—સં. ૧૬૯૧ વૈશાખ સદી ૧૩ રવો શ્રી મૂળસંઘે સર-રવતિગ≥છે ખળાત્કાર ગણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્યયે બ• શ્રી સકલકીર્તા त० ५० ल० श्री रामधीर्त त० ५० ०० पहमनंही अइपहेशात જીમા શાલીય સદા ભાગ સાંમાદે તથાા સતે સં. વહરાજ ભાગ વિજલ હેન તયા: સુત સં. ધનજી ભાર્યા સનાદેહી.

૧૬૦. તાંબાનું યંત્ર ગાળ કૃષ્ય હેંચનું સિદ્ધ માત્ર,

લેખ સં. ૧૭૫૫ શ્રી મૂળસાંધે ભ૦ શ્રી મલ્લીભ્રયહોાપદેશાત.

૧૬૧. ધાતુનું યંત્ર ગાળ ૬ ઇંચતું સમ્યગ્ ચારિત્ર યંત્ર ૧૩ કાડાનું

લેખ-સં ૧૧૪૧ વર્ષે કામસ .....ભાજ અ પ્રભાગદ ત. પ. ભાગ શ્રી ધર્મચંદ્ર ત. પ્ર. ભાગ શ્રી લક્ષિતકોર્તિ ત. પં. માંગ भी बड़िति तहै। परिशात ..... 11. 13 7 F

૧૬૨. તાંબાનું યંત્ર છાા ઇંચ નું ગાળ કલિકુડ પાર્શ્વનાથ યંત્ર. લેખ—સં. ૧૫૬૩ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સુદી ૫ રવી શ્રો મૂળસંથે ભ૦ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ગુરૂપદેશાત્ નિત્યં પ્રણુમતિ.

૧ : 3. ધાતુનું લંબચારસ યંત્ર ૨× રાા ત્રેકાલ્યં ક્રગ્યષ્ટ કમ્ શ્લોક છે. ધલાઇ ગયેલ છે.

લેખ—સં ૧૭૨૩ વર્ષ કાગણ સુદી પ સામે શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રો દેવેન્દ્રકોતિ પદેશાત્ હું મડ જ્ઞાતીય સા વિમળજી ભાયો...... પ્રણુમતિ લખ્યું સાંજે દૃૃૃા તા. ૨૭-૨-૫૫

લખ્યું - ૬-- ટ- ૫૫

### ગુજરાતી મંદિર શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથની અંદરની વેદી.

૧૬૪ શ્રી ચિંતામણી પાર્ધાનાથ કૃષ્યુ પાષા**ચ** છ ફે છુ સહિત ઉંચી **ઇ**ચ ૧૩ (મૂલનાયક)

લેખ—સં. ૧૬૫૫ વૈશાખ વદ ૧૧ સુધે શ્રા મૂળસંધે શ્રા ભુવતકાંતિ°.....

૧૬૫. પદ્માસન પ્રતિમા કૃષ્ણુપાષાણ ઉંચી ૧૦ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૬૫૫ વર્ષે વશાખ વદી ૧૧ વાર સુધે. લેખ ધસાઇ ગયા છે.

૧૬૬. પદ્માસન કૃષ્ણુપાયાણ ૧૦ ઇંચ લેખ નથી. ઘસાઇ ગયેા છે.

૧૬૭. કૃષ્ણુ પાષાણુ પદ્દમાસન ૫ ઇચ લેખ નથી. કેશરીયાછને ક કાળા પત્થર

૧૬૮. કૃષ્ણુ પાષાથ્યુ પદ્માસન ઇ. ઢ. લેખ નથી. કેશરીયાજના પત્થર

૧૬૯. કૃષ્ણુપાષાણુ પદ્માસન ૩ ઇ. લેખ નથી. કેશરીયાજીનેક પત્થર

૧૭૦, કૃષ્ણુ -પાષાણુ પદ્દમાસન ૩. ઇ. લેખ નથી કેશરીયા છતે. પત્થર

१७१. कृष्यु भाषायु पद्मासन मेडेाण १ई छेय देशरीयाङनेक

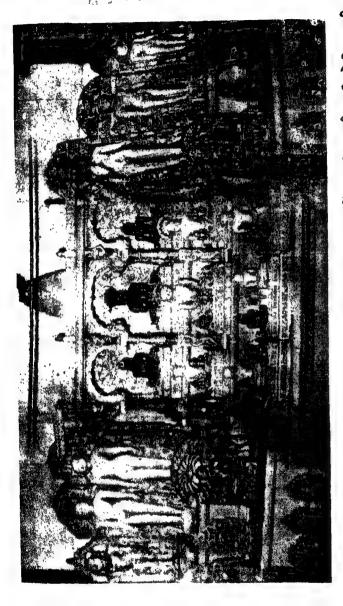

त्री गुजराती साजनातुं मंदिर नवापुरा-सूरतमां विराजित श्री चितामणी पाश्चेनाथनी वेदीन, अतीव प्राचीन प्रतिमाओनो पूरो फोटो. मूळनायक सं० १६५५ मां प्रतिष्ठित, आ वेदीमां सं० १२०० थी पण सुनी सबीव प्राचीन प्रतिमाओ विनालेखनी पण छे. घणीज कारीगीरी छे. [जूमो पेज १४४]

૧૭૨. ચૌમુખા કબ્લ પાયત્સ ૧ ઈંચ. લે મ નથા.

૧૭૩. નંદીશ્વર સફેદ પાષાણ લેખ નથી. ૧૨ ઇય

૧૭૪. સકેદ પાષાજા પદમાસન ૪ ઇંચ એડાળ

૧૭૫. ધાતુની પદ્દમાસન પ્રતિમા ૪ કંચ લેખ લક્ષાઇ મથે છે.

૧૭૬ પાર્શ્વનાથ ધાતુના પદ્દમાસન ૯ ફેલસહિત ક છેય.

લેખ – સં. ૧૭૩૧ વર્ષે.....

૧૭૭ પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિમાર કંચ ધણીજ જુની લેખ નથી.

૧૭૮. ધાતુના પદ્દમસન પાર્શ્વનાથ ૧૭ ઇચ. લેખ નથી.

૧૭૯. ધાતુની પાર્ધાનાથ પદ્દમાસન ૨ છે ચ.

લે ખ– સં. ૧૫૦૦ (આશરે).....માધ ...

૧૮૦. પાર્શ્વનાથ. લણીજ લસાઇ ગયેલી. લેખ લસાઇ ગયેલા છે.

૧૮૧. પદ્માસન ધાતુના ૧૬" ઈંચ સં. ૧૬૦૧ ફામણ સુદ ૮.

૧૮૨. પાર્શ્વનાથ પદ્માસન ફેલ્ય તૂટી ગઇ છે ઉં. ઇંચ ટડ્ડે"

લેખ-સં. ૧૫૯૪ વર્ષે શ્રી મૂળસંધે ભ**્શી ગાનસૂષણ ઉપદે**શાહ સિંહપુરા (જ્ઞાતિ) સંધવી અનારછ......વગેરે.

૧૮૩. પદ્માસન ધાતુનીો પ્રતિમા ઉ ઈચ ટડ્ડું"

લેખ—સં. ૧૬૭૪ વર્ષે મહા વદ ૮ **ત્રુર થી મૂળસંધે** ભાગ શ્રી સુમતિકિર્તિત ૧૦૫૦ ભ૦ શ્રી મુખુકીર્તિ મુફ્યદેશાત દૂધક માં, જયવંત ભાર્યો કનકી સત સૂર્ય મલ ભાર્યો ર'ગા શ્રી આદિનાસ પ્ર**થ**મતિ.

૧૮૪. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા 8. કર્કે" શ્રેયાંસનાથ.

સં. ૧૫૪૮ શ્રી મૂળસંધે પ્રકારાતી શ્રુતસાગર શ્રેષ્ઠી વિખમણ ભાર્યા ખાઇ નાક સત મેધા.....પ્રથમિત.

૧૮૫. ધાતુની પદ્માસન કર્કે" ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૫૯૪ વર્ષે શ્રો મળસાંઘે શ્રી જ્ઞાનભૃષ્યુષ ઉપદેશાલ સિંહપુરા શ્રેષ્ઠી માકા બાર્યા રાજ્ય તયા: પુત્રી બાઇ વાલી પ્રણમતિ.

૧૮૬. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા રું" શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી ભાવન કિર્તિત તે પર ભારુ શ્રી જ્ઞાન ભાષણ વ્યા, ગાંગા....

૧૮૭. પદ્માસન પ્રતિમા પાર્શ્વનાથ સફેદ પાષાણ ઉ ઇચ ૧૭ હ કેશ. શ્રી મૂળસાંવે સં. ૧૬૪૧ વર્ષે શ્રા વદી ૧૩ ભાકી લેખ ધસાઇ ગયા છે.

૧૮૮ પાર્શ્વનાથ સકેદ પાષાએ પ કેએ સહીત હ'' શ્રી મૂળ-સંઘે ૧૦૫૧ વર્ષે માધ વદી ૧૩ સુધે ભ૦ શ્રી ભૂવનક્રિતિ આદિ...

૧૮૯. પદ્માસન કૃષ્ણ પાષાણ પાર્શનાય. ફેબ્ર તુરી ગઇ છે. **ુ**‡" લેખ ધસાઇ ગયા છે. ક્રેશરીઆના પથ્થર.

૧૯૦. પદ્માસન ધાતના પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ પ લેખ નથી.

૧૯૧. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ દ

લેખ – શ્રેવાંસનાથ, સં. ૧૮૨૫ વર્ષે ચેત્ર સદી હ શ્રી મૂલસાંધે सगवंत श्रेगांसनाथ प्रश्मति.

૧૯૨. ધાતુની ચાવીસી ખંડિત ઉંચી ઇંચ ૧૦.

લેખ — સં. ૧૫૩૮ વર્ષ જેઠ વદી પ શકે શ્રી કાષ્ટાસંધે નંદીતટ ગચ્છે ભ૦ શ્રો સામકોર્તિ પ્રતિષ્ઠીતા. ખત્રેરવાળ નાતિ પીપલીઆ ગાત્રે સંધવી હંસરાજ ભકત માઇ સતસેન ભાર્યા હનાઇ શ્રી પ્રતિષ્ઠીતા ચતુ'વિશ્વ'તિકા₌

૧૯૩. ધાતુની ખડમાસન પ્રતિમા. ઉંચી ઇંય ૧૧૬" આજીવાજી ૨ ખડગાસન પ્રતિમા છે તેમજ ડાળી બાળુએ રક્ષપાળની મૃર્તિ છે.

ાં ક્ષેખઃ—સાંવત નથી. શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે શ્રી વિદ્યાન દી અક-પદેશાત પુમક ગાતિ શ્રી મેષ્ટા માતા ભાર્યો રહ્યું સત શા. મેલા ભાર્યા કાટી ગાંકે સત ગાંગા સદા પ્રાથમિતિ. આ મૂર્તિ ઘણીજ કાતરણીવાળી અને સુંદર જોવા જેવી છે.

૧૯૪. ધાતુની પદ્માસન પ્રતિમા પર્ " લેખ નયી.

૧૯૫ યદ્દમાવતી ધાતુના ધસાઇ ગયેલા ૪﴾"

લેખ—સંવત નથી કાગણ સુદી ૩ શુકરે શ્રીમૂળસંધે... ઉપદેશાત્ હુમડ ગ્રાતિ.....પ્રસ્મિત

૧૯૫ ચામુખછ ધાતુની પ્રતિમા. ચારે બાજા કમળના પાંદડા-એાથી ઢંકાઇ જાય છે અને ઉધડે એવી રચનાવાળો છે

૧૯૬, પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિમા હ'' આઠ પ્રાતિહાય સ**હીત.** પાર્ચાંનાથ લેખ નથી.

૧૯૭ ધાતુની ચાવીસી પ્રતિમા વચમાંથી પ્રતિમા નીકળી મછ છે ૧૭ પ્રતિમાંઓ દેખાય છે. લેખ નથી ઉંચાઇ **ઇંચ ૯**.

૧૯૮, પદ્માવતિ ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઇ પ ઇંચ

લેખ—સંવત ૧૬૬૪ વર્ષે કાગણ સુી ૩ મૂળસાંથે ભ૦ શ્રો વાદીચંક ઉપદેશાત્ નરસિ હપુરા જ્ઞાતિ શ્રો વિરજી દેવજી તથા રા શ્રી ગાંગજી પદ્મમાર્વાત પ્રશ્નમતિ.

૧૯૯. ચંદ્રપ્રભુ ધાતુની પ્રતિમા પદ્માસન પર્ફું"

લેખ—સંવત ૧૬૪૩ વર્ષે કાગણ સુરી પ ગુરૂ શ્રી મુળસંધે ભ૦ શ્રી વાદિભૂષણાપદેશાત ૧૫. શ્રી દેવદાસ શિષ્ય પ્રહ્મચારી વહરાજા શ્રી ચંદ્રપ્રસુ નિત્યં પ્રસુમતિ.

૨૦૦ પદ્દમાસન ધાતુના પંચયરમંકી ૬ ઇંચ.

લેખ—સંવત ૧૫૪ વૈશાખવદી પ ગુરી શ્રી મૂળસાંથે લા શ્રો મલ્લીભૂષણ ગુરૂપદેશત્વ સિંહપુરા શ્રેષ્ઠી તેમ્ન સુત સંકાઉ ભાર્યો પોમા પ્રસ્યુમતિ નિત્યં.

२०१. पश्चभावती धातुना पंर्

લેખ—સંવત ૧૭૧૩ કાર્ય માલ વદી ર શારુવાર શ્રી મૂળસાં ધે ંત્રા શ્રી અભયત્રાં દી જારુવા ૨૦૨. રત્નપ્રયની ચોલ્લોસી, ધાલના ૧૦ ઈંચ.

લેખ—આગળ પદ્માવતી તથા શ્રાવક શ્રાવિકા, હાથ જોડી એડેલા છે

લેખ—સંવત ૧૫૧૮ વર્ષે માલ સદી ૫ છુધ દિને શ્રી મળસાંઘે સરસ્વભગચ્છે ખલાતાર ગણે આચાર્ય શ્રી દેવેન્દ્રકિર્તિ દેવાક તતપટ્ટે સરત શ્રી વિદ્યાનંદી દેવાઃ તત. ગુરૂ પદેશાત શ્રીમત સિંહપુરક વ'વે શ્રેષ્ઠી સાધ્યા ભાર્યા માકુ પુત્રો શ્રી સસવરાજ ભગીની સ્યાણા તથા શ્રી રત્નત્રય ચાવીમી કારાપિતા.

૨૦૩. રત્નપ્રય ધાતુના ૬૬".

લેખ-માંવત ૧૫૧૮ વર્ષ શ્રી મળસાંધે આચાર્ય શ્રી વિદ્યાન દી ગરપદેશાત હમડ વંશે દા. સાયયા ભાર્યા અહીવાદે તયા: પ્રતાર होया मेधराक भाश. भाला प्रश्नमति.

૨૦૪. પદ્દમાવતી ધાતુના પર્કુ ઇંચ.

લેખ—સંવત ૧૭૧૬ શ્રો મૂળસર્ધ ભાગ્શ્રી મહોચંદ્ર ઉપદેશાત: 🙎મડ જ્ઞાતિ શા. કાનજી કડવા પદ્માવતિ પ્રભુમતિ.

૨૦૫. પંચમેષ્ઠિ ધાતના હ."

લેખ—સંવત ૧૫૧૫ માધ સુદી ૧૧ રવો શ્રી મળસંઘે શ્રી કુંદકુદાચાર્યા ભ. શ્રી ભૂવનકિર્તિ ઉપદેશાત કુમડ સાતિ શ્રેષ્ઠી દેઇમાં ભાર્યો મારૂ સત ભાનવદા મેતે નિત્યં પ્રાથમિતિ

૨૦૬, પંચપરમેળી ધાતના ઈંચ છ."

સંવત—૧૫૧૫ વર્ષે માધ સુદી ૧૧ રવી શ્રી∤ મૂળસાથે ભ૦ શ્રી કુંદકુંદચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી સકળકોતિ તત્પટ્ટે ભાગ સુવનકિતિ જ્ઞપદેશાત હંમડ શાંતિ શા. મના ભાર્યા રહી સત, રાજ ભાર્યો શાળા ભાર્યો અપશુ સસરાજ વિરમાળ ભાર્યો મરુ સત દેવદાસ સદા ભાર્યો

ધુળી વંદા સાર્યા લલતાદે થેતે શ્રી આદિનાથં નિત્યં પ્રસમિતિ શાભંભવત

૨૦૭. પંચપરમેકી ધા<u>ત</u>ુના ઉચાઇ ઇંચ પ<sup>9</sup>?"

લેખ-- ૧૫૪૧ વર્ષે વશાખ વદી પ ગરૂ શ્રી મળસાંધે ભ૦ શ્રો મલ્લોભ્રષણ ગુરૂપદેશાત સંધવી સંકાં ભાર્યા દિપામા નિત્ય પ્રણમતિ.

૨૦૮ ચાવીસી ધાતુની ઉચી ૧૦."

લેખ—સંવત ૧૫૦૩ વર્ષે માધ સદી ૩ ગુરૂ શ્રી મૂળસાંધા **મ**લાત્કારમણે સરસ્વતિ ગચ્છે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે પદ્મનંદીયાન્વયે ભાગ શ્રી સકલકિતિ દેવાઃ તતપદે ભાગ શ્રી સુવનકિર્તિ ગુરૂપદેશાત હુમડ જ્ઞાતિ મહમહીકુલ ભાર્યા આતુમદે સુત વીરા ભાષા ધરધની ભાત ધિરા ચાંપા લાંપા સંત.....

૨૯૯. પંચપરમેષ્ટી ધાતુના ઉચાઈ ઈંચ પર્"

લેખ—સંવત ૧૪૮૫ જેઠ સુદી ૧૪ શુધે હુમડ જ્ઞાતિ ગાંધી હરીઆક્રંપા, પંચમી ઉદ્યાપને શ્રી શાંન્તિનાથ બિંબ કારાપિત મુપ્ર, શ્રી રત્નસિંહસરિલિઃ

૨૧૦. ધાતુના પંચપરમેહો ઇચ હ"

લેખ – સાંવત ૧૫૯૪ વર્ષે કાગણા વદી ૧૦ રતો શ્રી મળસાંધી ભા શ્રો વિદ્યાનંદી તતપટે ભા શ્રી મહ્લિભાષ્ય તનપટે ભા શ્રો લક્ષ્મીચંદ્ર તતપટ ભાગ શ્રી શુપ્તચંદ્રીપદેશાત સિંહપુરા જ્ઞાતિ શ્રેષ્ઠી ગાવિંદ ભાર્યા રાજ્ય તયાર પુત્રર શ્રેષાંસ ભાર્યા વાઢાલી તૈયાર સત સંધર્વી ધામર ભાર્યા નાથી ફપાઇ તેવામુ મધ્યે નિત્યં પ્રણમતિ.

૨૧૧. સ્ત્તત્રય ધાલુના ચેાવીસી ૧૧<mark>૬</mark>"

લેખ—સંવત ૧૪૯૦ વર્ષે વૈશાખ સદી ૯ શનૌ શ્રી મુલસંધે... શ્રી પદ્મતંદી દેવા શ્રી સકલકિતિ દેવા હુમડ શાંતિ શ્રેષ્ઠી શ્રી..... રત્નત્રય ભિંગમ ચતુરવિશાંતિકા.

૨૧૨. પંચયરમેષ્ઠી ધાતુના પ્રાચીન પક્ષે" ધસાઇ ગયેલા.

લેખ—સંવત ૧૩૬૭ વર્ષે કાગણ સુદી ૨ રવી. શ્રેષ્ઠી ધણુપાળ ભાર્યો નાયકી શ્રેષ્ઠી ......

૨૧૩. ધાતુની સિદ્ધની પ્રતિમા ખડગાસન. મણીબેન ઠાકારદાસ ખીમચંદની વિધવા તરફથી સં. ૨૦૧૦ વૈશાખ સુદી ૩ વાર છુધ.

૨૧૪. પંચપરમેષ્ઠી ધાતુતી ઇંચ પ"

**લેખ-સં. ૧**૬૨૫ વર્ષે ......

ર૧૫. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતુના પટ્ટે ઇચ.

લેખ—સં. ૧૫૩૭ શ્રી મૂળસંધે શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશાત, શ્રેષ્ઠી દારા ભાર્યા અલ્લાઇ સુત્ સોમા પામા વિમળદાસા શ્રી વાસુ-પૂજ્ય પ્રસ્તુમતિ.

૨૧૬. રત્નત્રચ ધાતુની પ્રતિમા પ"

લેખ—સંવત ૧૩૩૬ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૨ શુકરે શ્રી મૂળસં**ધે** શ્રેષ્ડી કુરશી……પ્ર**ણ**મતિ.

૨૧૭. ધાતુની ચાવીસી ૧૪ి

લેખ—સંવત ૧૭૩૯ માધ સુદી ૧૩ મૂળસંધે ગાંગડા ભપત સુતા પ્રેમજ બીમજી હુમડ ભ૦ શ્રી દેવેન્દ્રકિર્તિ રચયિતા.

ર૧૮. ધાતુની ચારસ મુર્તિ-મોટા મૂર્તિ સમુદ્ધ જેમાં વચમાં પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા છે તથા ચારે ભાજી ૧૮૪ પ્રતિમા છે તેમજ નીચે સર્થ ચંદ્ર પદ્માવતિ દેવદેવીએ વગેરે પ્રાચીન ચિત્રકામ છે. લંભાઇ ૧૩ૄર્ફે" પહેલાઇ ૧૩ છે. લ્રાણીજ પ્રાચીન બનાવટ છે. લેખ નથી.

. **૨૧૪. અરહતાયની** પ્રાચીન પ્રતિમા સફેદ પાયા**ણ ઉંચી ઇંચ ૧૦.** લેખ—ષસાઇ ગયેલ છે. લણીજ પ્રાચીન છે.

૨૨૦. પાર્શ્વનાથ સફેદ પાવાણ હ ફેસ સહિત. ઉંચાઇ ૧૨૬" આશરે ૧૫૦૦ ના સાલની મૂર્તિ છે. વધું લેખ ધસાધ્ર ગયેલા છે.

૨૨૧. ચંદ્રપ્રભા સકેદ પાષાજા ઇંચ ૯.

લેખ-મં. ૧૫૪૮ના જીવરાજ પાપડીવાલવાલા લેખ.

૨૨૨. ચંદ્રપ્રભુ સફેદ પાષાછા ઇંચ હ" લેખ લસાઇ મયેલા છે.

૨૨૪. પીળા પાષાયાની પદમાસન પ્રતિમા પર્!" પ્રાચીન. લેખ નથી.

રરપ. પીળા પાષાચાની પ્રતિમા ૧૩૬'' આજુપાલુ દેવદેવી ઉભેલા છે તથા ઉપર નીચે નક્ક્ષા કામ છે.

રરક. પીત પાષાસ પંચ પરમેષ્ટ્રી ઉંચાઇ ૧૪૬" ઉપર નીચે ચિત્રકામ પ્રાચીન છે. લેખ નથી.

૨૨૭. ગામટરવામી (બાહુવલસ્વામી) ખડગાસન પ્રાંતમા ઉં ૨૫-

લેખ—સં. ૧૫૬૧ વર્ષે ચૈત્ર વહી ૮ શકે શ્રી મૂળસંઘે ભટાટક શ્રીસકળકિતિ તે પર ભરુ શ્રા સાનકિતિ તે પર ભરુ શ્રી શાન-ભૂષણ તા ૫૦ ભા શ્રી વિજયક્રિતિ ગુરૂપદેશાત જાઇ વાલી આછ માથુકા નિત્યં પ્રશામતિ.

રસ્ટ. સફેદ પાષામ્યુ ખડગાસન પ્રતિમા ઉ. ઇ. ૨૯" અષ્ટ પ્રાતિહાર્ય સહીત. ધણીજ પ્રાચીન. લેખ નથી.

૨૨૯ સફેદ પાવાએ ખડગાસન પ્રતિમા ઉ. ઇ. ટર આદ પ્રાતિહાર્ય સહીત. ધણીજ પ્રાચીત. લેખ નથી.

ર૩૦, સફેદ પાષાણ ખડગાસન પ્રતિમા ઉ ઇ. ૨૮ અષ્ટ પ્રાતિહાર્ય સહિત લેખ નથી વણીજ પ્રાચીન.

ર૩૧. સફેદ પાષાણ ચોાવીસી ખડગાસન ઉચાઇ ઇ. ૨૬ ઉપર એ ભાજુ દાશ છે. વચમાં છત્ર છે. નીચે લેખ છે —સં ૧૨૭૫ શાહ વહી ક વાર શકે.

રકર. સફેદ પાષાણુ ખડગાસન પ્રતિમા આઠ પ્રાતિહાર્ય સહીત ૨૬" લેખ ઘસાઇ ગયેલા છે.

૨૩૩. ચરણ પાદુકા–કાળા પાષાસુની–ર" લેખ નથી.

ચર**ણ** પાદુકા ધાતુના ૧૬ ઇંચ ×૧૬ ઇંચ ભ૦ શ્રી વિદ્યાન દીને નમઃ કાતરેલું છે.

૨૩૪. ગરણ પાદુકા ધાતુની ૧૧ ×૧૪

લેખ—શ્રી મૂળસાંધે બળાત્કારગણે સરસ્વતીમચ્છે ભ » પ્રભાચંદ્ર ગુરુઓ નમઃ

#### યંત્રો.

ર૩૫. ધાતુનું યંત્ર ૬" નું ગાળ કલિકુંડ પાર્શ્વનાથનું.

લેખ— સં ૧૬૧૬ વર્ષે ચૈત્ર વદ ૭ વા. શુધે શ્રી મૂળસ ધે જા શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર ભગ્શ્રી વોરચંદ્ર ભગ્શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ભગ્શ્રી પ્રભાચંદ્ર®પદેશાત્ સિંહેપુરા જ્ઞાતિ શીવા ભાર્યા લિંગત…પ્રચુમતિ.

૨૩૬. લંબચારસ ધાતુનું યંત્ર ૭×૨.

ક્ષેખ—તત્ત્વાર્થ સુત્રતે। લેખ. નીચે વિદ્યાનંદી પુરતકમ્ સ્થખેલ છે.

**૨૩૭. ધાલુતું યંત્ર ગાળ ઇંચ** પ"

લેખ – સિદ્ધ યંત્ર સંવત ૧૬૬૦ વર્ષે પાષ વદ ૧૩ શુધે શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી વાદીભૂષણ ગુરૂપદેશાત્ માહામા ભાર્યો સાના તયાઃ સતા બાઇ જીવી નિસંપ્રશામતિ.

ર કર ઋપિમાંડળ યંત્ર ધાતુનું ગાળ ૧૧ ઈંચતું.

લેખ—સંવત ૧૮૪૭ ચેતે કાર્તિક માસે કૃષ્ણ પદ્મે મંગળ ત્રયોદસ્યમ્ તિથો ગુરૂ દિને શ્રી મૂળ સધે નંદયામન્યાયે બળાતકાર-ગણે સરસ્વતિ ત્રચ્છે શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્વયે દિલ્હી મલવખેડ સિહા-સનાધીશ્વર ભ• શ્રી ધર્મ ચંદ્ર તદસ્ય દેવેન્દ્રકોર્તિ સરીબિ હદમ્ શ્રી રૂપિમંડળ નામ યંત્ર કુમક શાંતી ધર્મ ધુર ધર શ્રી લ્યૂય, તલકશી



सूरतनी जूनी (दांडीयानी) गादीना खतिशयकान महारक १०८ थी विद्यानन्दस्वामीजी सं० १४९१-१५३७

आ चित्र गुत्रराती मंदिरमां एक इस्तिखित सोनेरी शख तस्वार्थसूत्रना मुखपूछ पर इतुं तेनी नकड छई ते ऊपाधी आ फोटो तैयार करायो छे, जे ऊरस्थी सूरतमां श्रीविद्यानंद्स्वामी पर पनो बस्ट पण बनाबाई छे. सं० २०१९मां विराजमान करायो छे. ज़िलो पू० १५६ ] સુત શ્રો કહાનદાસસ્ય સહકૂડ્રમ્યસ્ય સર્વ સૃષ્ટિભય વિશ્વશાનિત અર્થમ કતમ ખાત પ્રતિષ્ઠાપિતમ શ્રીરસ્ત

૨૩૯ ત્રાંભાતું યંત્ર ૫ ઇંચનું સિદ્ધાંત્ર.

લેખ—સંવત ૧૫૮૯ શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિગચ્છે બલાત્કારમણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ**ે શ્રી પદમનંદી ભે શ્રી દેવેન્દ્ર**ક્ષીત્િ ભા• શ્રી વિદ્યાનંદી ભા• શ્રી મહીસવા ભા• શ્રી લક્ષ્મીયંદ્ર ગુરૂપદેશાત શિહપુરા દ્યાતીય સં. વીરસી ભાર્યો ગંગાઇ સુત બલવંત..... તિસમ પ્રથમિત.

૨૪૦. નાભિમાંડલ ચારસ તાંબાનું યંત્ર હાા×હાા.

લેખ – સં. ૧૮૫૬ વર્ષ માહ સદી ૧૩ વાર શકે જંત્ર પ્રતિષ્કા મહોત્સવ: સ્વસ્તિ શ્રી મૂળસાધે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાતકાર મહો આચારજ કુંદકુંદાચાર્ય આમ્તાયે તત્પ**દે અતુક્રમે ભ**૦ શ્રી જસ-ક્રીતિ જી શ્રાવક શાહ વર્દ માન ને મીદાસ ઉપદેશ શા. પંડિત પ્રેમચંદ કપૂરચદ લધુ શાખે દશાહમહ.

૨૪૧. ધાતુનું ચારસ યંત્ર વાક્ષુ મંડળતું ૯x૯ાા ઇંચતું ચાર એ ળાકાર આકતિવાળું.

લેખ – સાંવત ૧૮૫૬ માહા સુદ ૧૩ વાર શાકે સ્વસ્તિ શ્રી મુળસંધે સરસ્વતિ મચ્છે ખલાત્કારમણે આચારજ કુદકુંદાચાર્યામના**ય** તત્પકે અતક્રમે લાગ શ્રી જસકીર્તિજી શ્રાવક સાહળ વહુંમાન નેમીદાસ ઉપદેશત પં. પ્રેમચંદ કપૂરચંદ લધુ શાખે દશાહુમડ.

૨૪૨. તાંભાનું ચેહસ યંત્ર ટ×ક નકસીવાળે.

લેખ—શ્રી મૂળમાંધે શ્રી વિદ્યાનંદી શ્રી મંદલભૂષણ ભાગ શ્રો લક્ષ્મીચંદ્ર મેવરાજ ભા અરધુ સુત અમરી શ્રા ખાઈ.

૨૪૩. ચારસ લાંભાનું યંત્ર—ઢા×કા. ઘમાઇ અયેલું. લેખ – સં. ૧૫૮૬ વર્ષે જાલ્લિકા સમૃતિમૃતિ.

૨૪૪. ક્ષેત્રપળ-આશરે ૧૦ ઇંચ કેંચા.

૨૪૫. ખીજાક્ષેત્રપાળ માટા ઉંચા ઇંચ ૨૧. લેખ નથી.

ર૪૧. પદ્માવતી સફેદ પાષાણ ઉંચા ઇંચ ૧૮.

લે ખ-સં ૧૭૦૦ વર્ષે કાર્તિક સુદ ૧૨ શનો ભ૦ શ્રી સકળ-ક્રીતિ તદનુકમેલ્યુ ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી તદામ્નાયે લલક્ષ્મી વાદિરાજો-પદેશાત લુગઢ ત્રાતો બુલત શાખાયાં દાશી શ્રાચંદ ભાષી માણેકદેઃ સુત સં. જીવાભાઇ કાેડમદે સુત સં. ભીમ અંતેષાં મધ્યે સં. જીવાદેઃ શ્રી પદ્માર્વાત નિત્યં પ્રણમતિ.

૨૪૭. પદ્માવતી ચાંદીના ઉંચા ઇંચ ૨.

લેખ – સં. ૧૬૯૦ શ્રો મૂળસાંઘે ભ૦ શ્રી મહાચંદ્રોપદેશાલ: ભા રૂડી

૨૪૮. સ્કટીકની પ્રતિમા પદ્માસન ઉંચાઇ ઇંચ ૨. લેખ નથી.

૨૪૯. રફટીકની પ્રતિમા પદ્દમાસન ૧ ઇંચની. લેખ નથી.

÷પ૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ફેચ્યુ સાથે ૧ ઇંચની લેખ નથી.

૨૫૧. પાર્ધાનાથ ચાંદીના ૧ા ઇચના પદ્દમાસન. લેખ નથી.

રપર ધાતુની પ્રતિમા પદ્દમાસન ૧ા ઇંચની. લેખ નથી.

૨૫૩ ચાંદીની સિદ્ધની પ્રતિમા ઉચી ૪ ઈંચની

લેખ-વીર સંવત ૨૪૭૭ મામ સુદી ૧૩ સુરત નિવાસી ¶સાધુમક ત્રાંભાવનદાસ ડાહ્યામાઇ પુત્ર જયંતીલાલ ભ. મ પં. રા પ વિ.

ર પડ ચાદીની પદ્માવતાની પતરાંની મૂર્તિ છxપા ની લેખ – બ ઇ લખમે વધમાન તેમીદાસ.

૨૫૫. ચાંદીની માતા અંબાજીની મૂર્તિ પ×છ વર્ધમાન તેમીદાસ

ર ૫૬. ચાંદાનું ક્રલીકુંઢ દંડ યંત્ર ચારસ ભા×ભા લેખ નથી.

૨૫૭ ચાંદીતું ત્રિકાષ્ટ્ર મંત્ર ૫x૬ ધર્મચક્રવાળ અત્ર 8દ્વાપન. લેખ—સં ૧૯૧૭ ના બાદો અપ્યુભાઇ નિમિત્તે સુક્યું

### હસ્તલિખિત શાસ્ત્રો

- ૧. વંદાવન ચૌવીસી જિનપજા સંવત ૧૯૪૮ માં લખેલ.
- ર. ઉદ્યાપન સંમૃદ્ધ સકલીકરણ, કમેંદહન, ધોડશકારણ, અષ્ટાનિકા શાંતિ વિધાન વગેરે.
- 3. **મહાવીર સ્વામીના રાસ** ખનાવનાર શા. વિજભૂખ**શ**દાસ ગારધનદાસ સંક્ષેપમાં લખ્યું ગુજરાતી ભાષામાં સંવત ૧૯૫૨ જેઠ वह १० रविवारे सप्यं.
  - ૪. પુજાતા ગટકા ૨૪ પુજાએ છે.
- પ. વંદ્રાવન કત ચૌવીસો જિનપૂજા ૧૯૪૨ માં વિજસુખદાસ : ગારધાનદાસ લિખિત.
- યશાધર ચરિત્ર રાસ ગુજરાતી પદ્મમાં ૯ અધિકાર છે. સંવત ૧૮-૭ સંધપરા જ્ઞાતિય જગજીવનદાસ ધરમદાસ લખ્યું સરત બંદરે
  - છ. યશાધર ચરિત્ર સંરકતમાં માણેકસ્સ્ક્તિ.
  - ૮. યશાધર ચરિત્ર સચિત્ર સંસ્કૃતમાં
  - ૯. સો દર્મલહરી જાતી ગુજરાતી કવિતામાં
  - ૧૦. મારે પ્રતિક્રમણ અર્થ વ્યાપ્યા સાથે.
  - ૧૧. અખંડપરિવાજક ચરિત્ર સંવત ૧૭૫૧ લિખિત.
  - ૧૨. સમેદશિખરજ પૂજા-નાના માટા અક્ષરે
  - ૧૩. ચર્ચાશનક છાપેલં.
  - ા ૧૪. પૂજાના ગુરકા.
    - ૧૫ રતાત્ર પૂજા આરતીના ગાકા.
- ૧૬. ધર્મ પરીક્ષા રાસ ગુજરાતી ભાષામાં કવિતામાં ૧૯૪૪ માંટે ફરી લખાયા છે હરખુત્રાણ તથા લાભકુ વરળાઇએ.

#### · ૧૫૬ રાત દિ. જૈન મૂર્તિ લેખ-સંગ્રહ.

- ૧૭. પૂજા અને ઉદ્યાપનના માટા ગુટકા ૨૮૨ પાનાના.
- ૧૮. તત્વાર્થ સત્ર ગુજરાતી અર્થ સાથે
- ૧૯, તત્વાર્થ સૂત્ર સંરકૃત ટીકા સાથે
- ૨૦. તત્વાર્થ મૂલ માટા અક્ષરે.
- રવ માટા સંચા ઉદ્યાપનના પદ્માવતી રતાત્ર સહિત.
- ૨૨ માટા અભિષેક.
- . ૨૩. મહા અભિષેક.
  - ૨૪. ભૂપાળ સ્તાત્ર પૂજા વિગેરે.
  - ૨૫. સકલીકરણ વિધાન તથા શાંતિ વિધાન.
  - ૨૬. વંદાયન ચૌવીસ જિન પૂજા.
- ર૭ તત્વાર્થ સૂત્ર સાતાના અક્ષરે લખેલું સંવત ૧૫૨૬ ના - સાલનું સાતેરી એ ફાેટા બદારક અને ૨૪ તીર્થ કરના સાથે.
  - ૨૮. શાંતિનાથ ચરિત્ર ગુજરાતીમાં.
  - **૨૯. ચેતન ચરિત્ર ગુજરાતી કવિતામાં.**
  - ૩૦. વંદ્રાવન ચૌવીસી જિનપૂજા.
  - દ૧. ચોવાસી જિનપૂજા
- કર. હેરિવંશપુરાણ રાસ ગુજરાતીમાં બિજ્ભુખણદાસ ગારધન-દાસ લિખિત
  - કર, હરિવંશ પુરા**ણ** બીજું.
  - કજ તત્વાર્થ સૂત્ર<mark>, સહસ્</mark>વનામ વગેરે.
  - દપ સગર ચક્વતિ<sup>ર</sup>ના રાસ ગુજરાતી.
  - કર્, પૂજા સ્તાત્ર વગેરેના ગુટકા.
  - કછ. આદિનાય રાસ ગુજરાતીમાં પૂ. ૧૯૯ સં. ૧૨૩૦ ના રચેલા

૩૮: શ્રીપાળ રાસ. શ્રાવકાચાર રાસ વગેરે.

ટક. આદિના**થ રાસ ગુજરાતી** 

૪૮. ભદ્રભાઇ ચરિત્ર રત્નનંદીકત સંવત ૧૯૩૭ માં સુરતમાં નહાલય'દ ઉત્તમચંદ ભાર્યા જડાવે લખાવ્યું છે મહાચંદ્ર પંડિતા અતાવેલ છે.

૪૧. ચંદ્રપ્રભા ચરિત્ર.

પ્રર. પાર્શ્વ નાશ રામ

૪૩, ધોડશ કારણ વગેરે ઉદ્યાપત.

४४. पद्मावती सहस्रनामः

૪૫, મહાવીર સ્વામી, શાતિનાથ, પાર્શ્વનાથ, સરસંદર સકમાર--ચરિત્ર, કરકું ડરવામી જવં ધરસ્વામી, લવકુશ, ચંદનખાલા રાસ સદર્શન રાસના માટા ગુટકા

૪૬. વૃત કથાના માટા ગટકા.

પ્રહ. ચાવિસી જિન પૂજા વંદાવન.

૪૮. ચાવીસી જિન પૂજા વંદાવન.

૪૯. ચાવીસી જિન પુજા વંદ્રાવત.

૫૦. નંદીશ્વર પુજા.

૫૧. દશભકિત. સ્તાત્રા વગેરેના માટે સંગ્રહ.

પર. સોતા હરણ લવ કુશ આખ્યાન.

પર, સ્તાત્ર પુજા વગેરે સંગ્રહ.

પજ. દશભક્તિ રતાત્રા વગેરે.

પપ. જ્ઞાન બાજી હસ્તલિખિત.

પદ, ચૌવીસ ભગવાનના ભજના.

પછ. જંખૂ કુમાર ચરિત્ર.

પડ. સાળલકારણ રાસ, રતાત્ર પૂજા, કર્મ બેદ, ક્રિયાફાય વગેરે.

પદ પૂજા સહસ્ત્ર નામ વગેરે

६०. विनंति वर्गरे यैत्यासय राम वर्गरे.

દર પૂજાતા ગઢકા

દર, પંચમેર નંદીશ્વર પૂજા

ક્ક. હસ્તલિખિત કાગળનું યંત્ર લાંભું પહેાળું ૧૮×૨૦ નં.

છાપેલાં શાસ્ત્રો પણ ૧૦૦-૧૫૦ છે.

#### પ્રકર્ની ભકારક-ગાદીના ઇતિહાસ.

નાટ—આ શ્રી વાસુપુજ્ય ગુજરાતી સાજનાનું મંદિર નવાપરામાં ં પ્રાંત્રની પ્રસિદ્ધ ભકારક ગાદીનીજ શાખા છે. દિલ્હીમાં આશરે સં. ૧૨૦૦માં ભકારક પદની સ્થાપના સસલમાન બાદશાહના સમયમાં થઇ ત્યારપછી પ્રથમ ગાંધાર, રાંદેર ને સરતમાં જીતી ગાદી સ્થાપન થયેલી તેના ભટ્ટારક નામાવલિ જાદી છે જે જાના દહેરાના લેખા સાથે છપાવી છે. અતે આ ઇડરની ગાદી જે પણ ધર્ણી !જાની છે તેના ૧૦૨ ભકારકાતી નામાવલી જે ઇડરના પં. નંદનલાલ જૈન (પછીના ક્ષુઠ જ્ઞાનચંદ્ર અને મુનિશ્રી સુધર્મસાગર) દ્વારા ઇડરના શાસ્ત્ર ભંડાર-માંશી સંગ્રહીત કરીને ''દિગંત્રર જૈન" માસિક વર્ષ ૪ અંક છ વીર ! સં. ૨૪૩૭માં અમે છપાવેલ તે સંપ્રહણીય ને **ઉપયોગી હો**વાથી તીરો પ્રકટ કરીએ છિયે —

#### ઈડરની મૂળસ'થો ગાદાંતા ભદારકાની નામાવળી.

૧ શ્રી ભદ્રભાહુ, ૨ શ્રી ગુપ્તિગુપ્ત, ૩ શ્રી માધતન્દી. ૪ શ્રી જિતચન્દ્ર, પ શ્રી પદ્દમતન્દી, ૬ શ્રી ઉમારવામી, ૭ શ્રી લાહાચાય<sup>ર</sup>. ૮ શ્રી જસક્ષીર્ત. ૯ શ્રી દેવનન્દી. ૧૦ શ્રી ગુપ્યનન્દી. ૧૧ શ્રી ·વજત-દી, ૧૨ શ્રો કુમારનન્દી, <sup>/</sup>૧૩ શ્રી ક્રોક¥ન્દ્ર, ,૧૪ શ્રી પ્ર**ભા**ચન્દ્ર,

૧૫ ત્રા તેમીચન્દ્ર, ૧૬ શ્રી અભ્રયનન્દી, ૧૭ શ્રો સિંહતન્દી, ૧૮ શ્રી વસુતન્દી, ૧૯ શ્રી વીરતન્દી, ૨૦ શ્રી માધતન્દી, ૨૧ શ્રો માસિકનન્દી, ૨૨ શ્રી મેધચન્દ્ર, ૨૩ શ્રી શાન્તિકીર્તિ. ૨૪ શ્રી એલ્ફ્રીર્તિ, ૨૫ શ્રી પદમક્રીર્તિ, ૨૬ શ્રી વિનયક્રીર્તિ, ૨૭ શ્રી જ્યુષ્અકીર્તિ, ૨૮ શ્રી શીલચન્દ્ર, ૨૯ શ્રી નન્દીકીર્તિ, ૩૦ શ્રો દેશભૂષ્ણ, ૩૧ શ્રો અનન્તકીર્તિ, ૩૨ શ્રો ધર્મચન્દ્ર, ૩૩ શ્રી િવદ્યાનન્દી. ૩૪ શ્રી રામચન્દ્રજી, ૩૫ શ્રી નામચન્દ્રજી ૩૬ શ્રી નયચન્દ્ર ૩૭ શ્રી હરીચન્દ્ર, ૭૮ શ્રી મહીચન્દ્ર ૭૯ શ્રી માધચન્દ્ર ૪૦ શ્રી લક્ષ્મીચન્દ્ર ૪૧ શ્રી ગુણાકીર્તિ, ૪૨ શ્રી વિમલકીર્તિ. ૪૭ શ્રી લાકચન્દ્ર. ૪૪ શ્રી શુભચન્દ્ર, ૪૫ શ્રી શુભકોતિ, ૪૬ શ્રી ભાવચન્દ્ર, ૪૭ થા મહીચન્દ્ર, ૪૮ શ્રી માધચન્દ્ર, ૪૯ શ્રી મહાચન્દ્ર, ૫૦ શ્રો શિવનન્દી, ૫૧ શ્રી વીરચન્દ્ર, ૫૨ શ્રી હરીચન્દ્ર, ૫૩ શ્રી ભાવનન્દી, ૫૪ શ્રી સુરેન્દ્રક્ષીર્તિ, ૫૫ શ્રી બિદાચન્દ્ર, ૫૬ શ્રી સુરચન્દ્ર, પા શ્રી માધતન્દી, પટ શ્રી...તન્દી, પદ શ્રી ગંગતન્દી, ૬૦ શ્રી હેમકોતિ<sup>6</sup>, કુ૧ શ્રી ચારૂકોતિ<sup>6</sup>, કુ૨ શ્રી મેટકોર્તિ<sup>6</sup>, કુ૩ શ્રી નાબિકો**ર્તિ** ૬૪ શ્રી નરેન્દ્રક્ષીર્તિ, ૬૫ શ્રી ચન્દ્રક્ષીતિ, ૬૬ શ્રી પદમક્ષીતિ. **૧૭ શ્રો વર્દ્ધ માન, ૧૮ શ્રી અકલંક, ૧૯ શ્રી લહિત**કીર્તિ, ૭૦ શ્રી 'કેશવચન્દ્ર, હુર શ્રો ચાર્કાતિ', હુર શ્રી અભયક્ષીતિ', હુક <mark>શ્</mark>રો વસન્તકોર્તિ. ૭૪ શ્રી વિશાલકોર્તિ. ૭૫ શ્રી શુભકોર્તિ. ૭૬ શ્રી **ધ**મ<sup>્</sup>ચન્દ્ર, ૭૭ શ્રી રતનચન્દ્ર, ૭૮ શ્રી પ્રભા**ચ**ન્દ્ર, ૭૯ શ્રી પ**દ્દ**મનન્દી. ૮૦ શ્રી સકલકોર્તિ. ૮૧ શ્રી ભૂવનકોર્તિ, ૮૨ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ. ૮૩ શ્રી વિજયકીતિ. ૮૪ શ્રી શુભયન્દ્ર, ૮૫ શ્રી સુમતિકીતિ. ૮૬ શ્રી ગુલક્રાર્તિ, ૮૮ શ્રી વાદિભુષણ, ૮૯ શ્રી રામક્રીર્તિ, ૯૦ શ્રી પદ્દમનન્દી, ૯૧ શ્રી દેવેન્દ્રકોર્તિ, ૯૨ શ્રી ક્ષેમકોર્તિ, ૯૩ + + + ત્દે કુ શ્રી નરેન્દ્રકોર્તિ, હપ શ્રો વિજયકોર્તિ, હદ શ્રી તેમીચન્દ્ર, ૯૭ શ્રી રામકીર્તિ, ૯૮ શ્રી જાયુકીર્તિ, ૯૯ શ્રો સુરેન્દ્રકીર્તિ, ૧૦૦ શ્રી રામકોર્તિ, ૧૦૧ શ્રો કનકકોર્તિ, ૧૦૧ શ્રી વિજયકોર્તિ (ધડર) પાછળથી બ્રષ્ટ થઈ ન્દ્રાસી ગયેલ.

નં. ૧૦૧ માં ભકારક શ્રો કનકકીર્તિને તેં અમે સરતમાં આશરે દ૦- દ્રપ વર્ષ ઉપર અાવેલા ત્યારે જોયા પણ હતા. એમના કાળ પછી એમના શિષ્ય પં. લક્ષ્મણ યાગ્ય ન હોવાથી કેટલાક સમય અહ માદી ખાલી પડેલી તે પછી માતીલાલ નામના પંડિતને ચાગ્ય ન હોવાના કારણે અમારા વિરોધ છતાં ઇંડરમાં એ ગાદી પર એસાડ-વામાં આવેલા પણ કેટલાક સમય પછી તેઓ ભ્રષ્ટ થઇ તેમજ ત્યાંના પ્રાચીન શાસ્ત્ર ભંડારને અસ્તવ્યસ્ત કરી ન્હાસો છટેલા ત્યારયા આ ગાદી ખાલીજ છે. અને હવે ભકારકના જમાતા વહી મધા છે. સરતના આ ગુજરાતી સાજનાના મંદિરમાં શ્રી ચિંતામણી પાધ-નાથતા વૈદીમાં તા ધણીજ પ્રાચીત સં. ૧૨૦૦ થી પણ પદ્ધેલાતી માટી માટી ખડગાસન પદ્દમાસન લેખ વગરની પ્રતિમાએ સફેદ પાષાના, પીળા પાષાસની અને ધાતુની પસ છે.

સરતની જાતી ગાદી પર ભ૦ શાંતિકોર્તિ જેને પણ અમારા તથા સરત સાજનાના વિરાધ છતાં સાજતા પંચે ગાદીએ ખેસાડેલા તે પણ ભ્રષ્ટ થઇ જવાથી તેમને ગાદોથી પદભ્રષ્ટ કરવામાં આવેલા છે આથી આ ગાદી પણ ખાલો છે. અને માત્ર કાષ્ટાસંધી (નરસિંહપુરા) ગાદીના ભદારક શ્રી ૧૦૮ યશકીર્તિજી માત્ર માજીક છે જે વિદ્વાન ચાગ્ય અને દાની પચ છે. કુંગરપુર વાળા ભુગ મુનીંક કોર્તિ (મેવાડા) પણ હમણાંજ કાળ કરી ગયા છે.

> મુળચંદ કસનદાસ કાપહિયા— સરત. તા ૧૨-૩-૫૮

# સુરતનાં ગૃહ ચૈત્યા**લયે**ા.

#### (૧) નવાપરામાં શેક ગમન**લાલ ખુશાલચ'**દ સુતરવાલા (દશાહેમકે) નું ગૃહ ચૈત્યાલય.

૧. ચંદ્રપ્રસુ ધાતુની પદ્માસન પ્રતિમા ઢાા ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૬૮૦ વૈશાખ વ**દ પ** શ્રી **મૂલ સંધે ભ**૦ શ્ર**ી** મહીચંદ્રોપદેશાત્ ય. ર. સી.

ર. ગામટરવામી ખડ્યાસન ધાતુની **ઉંચી ઇંચ ૪ ની** લેખ— સુતરવાળા ગમનલાલ ખુશાલચંદ **વીર સં. ૨૪૬૬** વૈશાખ સુદી ૩

ગામટરવાની ખડ્યાસન ધાતુની ઉંચી ઇંચ ૪
 લેખ—સુતરવાળા ગમનલાલ ખુશાલચંદ વીર સં. ૨૪૬૬
 વૈશાખ સુદ ક.

૪. પાર્ધિતાય ધાતુની **૭ ફેચુ સહિત ઊંચી ઇંચ ૪**! લેખ—સં. ૧૫૮૬ વૈશાખ સુદ **૧૩ શ્રી મૂલસંધે ભ૦ શ્રી** વિદ્યાનંદી તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી મ**લીભૂષ્યુ તપઃભ૦ શ્રી લક્ષ્મીયંદ્ર પ્રશ્વમતિ** ભ૦ અભયરાંદૈઃ પ્રતિષ્ટિતમ

પ. પાર્શ્વનાથ ૭ ફેસ્યું સહિત **ધાતુની ઊચી ઇંચ ટાા** લેખ—સં. ૧૭૧૫ વર્ષે શ્રી મૂલસંધે **લ૦ શ્રી દેવે**ન્દ્રશર્તિ ઉપદેશાત શ્રી વાધજી રાધવજી.

દ. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેપ્યુ સહિત ઉંચાઇ ઈંચ ૭ લેખ—શ્રી મૃળસંધે ભ૦ વિજયક્ષીતિ' વ. પરવત ભા. ફૂદુખા. ૭ પદ્માવતી ધાતુની ઊંચી ઇંચ ૪ાા લેખ—સં. ૧૭૨૨ જ્યેષ્ઠ સુદ ૨ શુક્રે ભ૦ શ્રી મેફચંદ્રો પદેશાત્. સં. કલ્યાપાજી તથ્ય ભાર્યા ભાષ્ઠ કુંવર પ્રયુપતિ.

૮. રત્નત્રય ધાતુની લાંચી ઇંચ ક લેખ—સં. ૧૫૩૪ અયાદ સુદ ર સુરી લા. શ્રી વિશ્વાન દેશ ૧૧

ગુરૂપદેશાલ હુમક... આર્યા જાન પત્રી પ્રતિષ્ઠિતમ શ્રી રતનત્રમ નિત્યમ પશ્ચમતિ.

હ. પદમાવતી ધાતની ઊંચી ઇંચ દા

લે ખ-સ. ૧૬૬૬ વર્ષે શ્રી મળસાંધે ભાગ મી વાદી ચંદ્રી પદેશાત માં. જસવંતભાર્યા વિજલદે તયા: નિમિત્તમ પ્રા. શ્રી લક્ષ્મીસાગર મુખ્યમતિ.

૧૦. પદ્માવતી ધાતુના ઉંચી ઇંચ પ

લેખ નથી. ઘણીજ પ્રાચીન ધસાઇ ગમેલા છે.

૧૧. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા નીચે લાંબી ખેઠક સહિત ૧ા દીયતી, લેખ નથી,

૧૨. યંત્ર તાંભાતું ૫ ઇંચતું :ગાળ સિહ્યંત્ર.

લેખ—સં. ૧૬૨૮ વર્ષે માધ વદી ૮ ગુરી શ્રી મૂળસંઘે સર-રવિતગ એ ખલાત્કાર ગણે ભાગ શ્રી અશાયચંદ્ર ભાગ શ્રી રત્તકી તિ ચરપદેશાત્ હુંભડ ગ્રાતિય શા. ઠાકર ભાષી જેતબાઇ તયાઃ સુતી સં. જસરાજ ભાગ સં. જસમાદે સં. છવરાજ ભાગ સં. માણુકદે ત્તયોઃ ભાવ સસા સં. લાડકી એતે નિત્ય પ્રશામતિ.

આ **ચૈત્યાલય હાલ** એક એારડામાં સ્વ૦ ગમનલાલના ધ. પ. ના મળજામાં છે.

(ર) હરીપસમાં શેઢ નેમચંદ કસ્તુરચંદ સાદહવેલના (દશાહુંમદે) તું ગૃહ ચૈત્યાલય.

૧. ઋષભાદેવ પદ્માસન કૃષ્ણ પાષાણ ઊંચા ઇંચ ૪ લેખ- શ્રી મૂળસાંધે ભાગ વાદીયાંદ્ર નિત્યમ્ પ્રશામતિ.

ર. નેમનાથ કૃષ્ણ પાષાણ ઊંચી દીચ જાા से भ- प्रशास स्था है हिपरना केवीक छे. a. ગામટસ્વામાં પંચ ધાતુની ઊંચો 9ચ કાા લેખ −નથી.

૪. ગામસ્ટરવામી નંચ ધાતુના ઉંચી ઇંચ કા લેખ—નથી

પે. પાર્શ્વાથ પંચ ધાતુની ૭ ફેચ્યુ સહિત કેચી ઈંચ ક સેખ—નથી

ક પાર્શ્વનાથ ૭ ફેચ્ચુ સહિત ધાતુના રાા ઈંચના પ્રાચીન. સેખ—ધસાઇ ગયા છે.

છ. પાર્શ્વનાથ ૭ ફેચુ સહિત ૧ા ઇચના લેખ– શ્રી મૂળસંધે.

૮. તાંબાના પાર્ધાનાથ છ ફેચુ સહિત ઉંચી ઇંચ રા લેખ—નથી.

k. પાર્શ્વનાથ ચાંદીના ૭ ફેશુ સહિત ઉચી ઇંચ ૪

લેખ—સં. ૨૦૦૬ વર્ષ<sup>૧</sup> જેઠ સુદી ૩ મૂળસંધે સ્**રત નગ₹** દશાહુમડ નેમચંદ કરતુરચંદે ભ• યશકોતિ પ્રતિષ્ઠાપ્ય ગૃ**દે** ચૈત્યા**લયે** ≰વિરાજિતમ્

૧૦. પદ્દમાવતી ધાતુની ઉચી ઇંચ પા

લેખ—સં. ૧૭૩૩ અલ્ધિત સુદી ર શ્રી મૂળ**સંધે લ૰ શ્રી** અહીચંદ્રોપદેશાત્ હુમડ જ્ઞાતીય શા મકરંદજી નાભા પ્ર**ચુમતિ.** 

૧૧. ક્ષેત્રમાળ ઊંચી ઇંચ ૨૧

આ પ્રતિમાં એ! સુરત જિલ્લાના કુકેરી ગામથી સાદડવાળ આશરે ૧૦૦ વરસ પર આવેલી અને સાદડવેળ તથા કુકેરીની આ પ્રતિ-માંએ! સુરતમાં આશરે ૭૫ વર્ષ ઉપર આવેલી છે સાડવેળમાં ક્રાલ એક પણ દિ. જૈન ધર નથી.

(3) હરી પરામાં શા. પરભુદાસ હેમચંદ (વીસાહુમડ) નું ગૃહ ચૈત્યાલય.

 પાર્ધનાથ ૭ ફેશુ સહિત ધાતુની ઊચી ઇચ ૪
 લેખ—શ્રી મૂળસંધે શ્રી ભાવકાર્તિ 8. સેલ્બ સારુ ધર્મિલ્ફુ સં. દેવા. ર. ચોવીસી ધાતની ઊંચી ઇંચ આ.

ક્ષેખ—નથી.

a. મંત્ર ૧ રૂપિમંડળ ગાળ ૧૧ાા ઇંચતું તાંબાતું.

લેખ-- ધસાઇ ગયા છે. જાત.

૪. ચોરસ યંત્ર તાંભાનું ૬ × ૬ તું ક્રોઠા ૧૬ તું નીચે દ્રઉદિ ક્રી અંહીં ઔંકૌઢ અત્રે

૧. અત્રે ત્રિલાકસાર ભાષા પૂજા ૫. મહાચંદ્રકૃત છે જેમા છેલ્લે **ગ્યા પ્ર**માણે સાંવત છે. પાંચેંદુ નવસુચંદ્રે વર્ષે ઉર્જાસિતેતરે પક્ષે **અષ્ટમ્યાં** ગુરૂવાસરે મહાચંદ્ર લિખિતમ્ સં. ૧૯૧૫.

(૧૨૫ ડબલ પ્રષ્ઠ છે)

લી. માહનલાલ પં. મહુવા.

- ર. પુરુયાશ્રય કથા સાધા હરત લિખિત (હાલ છપાઇ સુકર્યું છે) સરતથી હ) માં મળે છે.
  - 3. **યશાધર ચરિત્ર હરત લિખિત ગુજરાતી કવિતામાં** છે.
- (૪) શેઠ ઇગનલાલ ઘેલાભાઇ તાસવાળા (વીસાહેમડ) સુરત સ્ટેશનની ધર્મ શાળામાં પૌત્ર મૂળચંદ **સાકેરચ**ંદના સ્મરણાથે<sup>લ</sup> સં. ૧૯૭૧માં સ્થાપિત ગુહ ચૈત્યાલય.

૧. આદિનાથ સ્વામી — સફેદ યાષાણ પદ્માસન ઊંચી ઇંચ ૧૫ (भूण नायक)

લેખ- ધસાઈ ગયા છે. પ્રાચીન તારંગાથી લાવવામાં આવેલી છે. **પ્રતિમાની વેદી** પ્રતિષ્ઠા ભ૦ શ્રો સુરેન્દ્રક્ષીર્તિએ સં. ૧૯૭૧ના જેઠ સદ દ શાકવાર વીર સં. ૨૪૪૧ માં થયેલી. (પાછળ વ્યારસન કાતરકામ છે. અને મૂર્તિ સહિત આરસતું સિંહાસન પ્રાચીન છે)

a. આદિશ્વર ભગવાન પદ્દમાસન સફેદ પાષાજી જાયી ઇંચ છા.

લેખ—સં. ૧૯૫૭ માધ સુદી ૧૩ પૂર્વાચાર્યામનાય..... રૂપચંદ લખમીચંદ ક્લટન વાસ્તવ્ય.....

B. સમતિનાથ — સકેદ પાવાએ પદ્માસન ઉંચી ઇંચ ૯. લેખ-નથી પ્રાચીન.

૪. ચૌવીસી ધાતુની ખડ્યાસન ઉંચી ઈંચ ૧૦ાા (ફારડીંગ)

લેખ—સં. ૧૯૨૧ આશ્વિત સુદી ૧ શ્રી ક્લટ્ત મ**પ્યે ક્ષી** શાંતિનાથ ચૈત્યાલયે રામચંદ હું બડ બુરુ શાખા શ્રી જિન ચૌવીસો સુકી છે.

પ, ખડુગાસત ધાતુતી પ્રતિમા ઉંચી ધૈય ૪ લે ખ – નથી

૬. ખડગાસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૪ ખીછ. ક્ષેખ--નથી.

**૭ પદ્માવતી ચાંદીના ૨ ઇંચના પાર્શ્વનાથ સદ્ધિન.** પ્રાચીન. લેખ-લસાઇ ગયા છે.

૮. સિદ્ધની પ્રતિમા ધાતુની ઉંચી ઇંચ કાા ક્ષેખ—તથી.

૯ ચૌવીસી ધાતુતી ઉંચો દંચ કાાા

લેખ—સં. ૧૭૨૫ અગઢત વદ પ શકે ભ૦ સકળકોતિ<sup>૧</sup> **ઉપ**-ેં ફેશાત–પ્રતિષ્ઠિતમ્.

૧૦. પદ્માસન ધાતની-ઉંચો ઇંચ ૨ ની લેખ-લસાઇ ગયા છે.

૧૧, પાર્ચાનાથ ધાતુતી આજીમાજી પોર્ચાનાથ ખડ્યાસને કેષ્ણ સહિત ઉંચી ઇચ રાાા

લેખ—સં. ૧૬૩૦ ચૈત્ર વદી પ મૂળસંધે ભ૦ શ્રો પ્રભાચંદ્રી-**પ**દેશાત્

૧૨. પદમાસન ધાતુની પ્રતિમા નેમનાથની ઉંચો ઇંચ પા

લેખ-સં. ૧૯૬૭ વૈશાખ સુદ ૬ ગુરો મૂળસંધે બલાત્કારમછે. ક્રેલક દાસાર્ય પર પરા ભાગ કનકકોર્તિ ઉપદેશાત દાશી જેઠીરામ ધાનાચંદ ભાર્યા જડ્ગાઇ હુંબડ શા. મંત્રેશ્વર ગાત્રે પ્રશ્વમતિ.

૧૩-- પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ગાા ઇંચ લેખ—સં. ૧૯૧૬ ફાગણ સદી ૧૪ શ્રી મૂળસંધે .....

૧૪. ચંદ્રપ્રભુ પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિમા ૪ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૮૯૬ વર્ષે માધ વદી હ સુધે શ્રી મૂળસાંધે ભા**ઠ** શ્રી સુરેન્ડિકીર્ત ઉપદેશાત્ હું. લ. સા. શેઠ સુંદરજી ભા. જીવી...

૧૫. પદ્માવતી ધાતુના ઉંચી ઇંચ ધા

લેખ—સં. ૧૭૧૩ **કા વદી ૧ ગૂરી શ્રી મૂલસંધે ભ**ાગ શ્રી વાદીચંદ્ર ભ૦ શ્રી મહીચંદ્રોપદેશાત સિંહપુરા દ્યાતીય સં. શ્રી વર્દ્ધમાન ભાગ સંકીળાઇ તત્પુત્ર સં. શ્રી ધર્મદાસ પદ્માવતી પ્રસ્તૃમતિ ໝ. શ્રી મહિમાસાગર સમય પ્રતિષ્ઠિતમ્

૧૬. ચંદ્રપ્રભ ધાતુની ઉંચી ઇંચ જાા

લેખ-સં. ૧૮૬૦ માગસર સુદ ૬ બુધે કાષ્ટ્રાસંઘે નંદીતટ અચ્છે વિદ્યાગણે શ્રી રામસેન ભાગ અમરેન્દ્ર ઉપદેશાત્ શ્રી નેમચંદ નાયા ભાગ્ વાલુ હંગડ દીર્ધ શાખા (વીસા) ગાત્ર પંખેશર પ્રતિષ્ઠિતમુ

૧૭ યંત્ર દશ લક્ષણ ધાતુનું ગાળ દા ઇચનું,

લેખ—સં. ૧૯૦૧ માધ માસે શકલ પક્ષે તિથી ૧૭ ગુરવાસરે **થી મૂળસાં**ધે સર. ગચ્છે વ્યલાતકાર ગણે શ્રી કુંદકંદાચાર્યાન્વય **ભ**૦ થી દેવે-દ્રકોતિ ત. પ. ભ. ખલછ શ્રી મહતીસાગરજી તત્વલપદેશાત 🚛 વેલચંદ વેલજી. हतायु<sup>र</sup> ता. १३-३-५५

### (૫) સરત ઝાંપાળજાર શા. પરભ્રદાસ પાનાચંદ સરૈયા (સ'ઘપરા) ને ત્યાંનું ચેત્યાલય.

૧. ચંદ્રપ્રસ સકેદ પાષાએ ઉંચાઇ ઇંચ દ. લેખ-ધમાઇ ગયા છે. વંચાતા નથી, પ્રાચીન.

ર. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા બદામડી સહિત ઇંચ 31.

લેખ – સં. ૧૬૨૪ શ્રી મળસાંથે ભાગ શ્રો પ્રભાગ દોપદેશાલ કુભાઇ પ્રશ્નમતિ.

a. પદ્માવતી ધાતાના ઇંચ પ ઉંચી.

લેખ – સં. ૧૭૨૨ જ્યેષ્ઠ સુદી ૨ શ્રી મૂળસંધી ૧૫૦ શ્રો મેરૂ-ચંદ્રોપદેશાત સિંહપુરા નાતીય દે. પ્રેમજી બાબાઇ સન લા શ્રી મહીચંદ્ર શિષ્ય થ. શ્રી જયસામર પ્રશયતિ.

૪. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેશ સહિત કેંચી ઈંચ ૨. લેખ-શ્રી મળસંધે.

પ. પાર્શ્વાય ધાતના ૯ કેએ સહિત. ઉંચાઇ ઉચ આા, લેખ-શ્રી મળસાંધે શ્રી પદ્મનાંદીદેવા-માં. દીક્ષિતા પ્રચામતિ શ્રી જિતેશ્રો ક્ષલિકા વીરમતી કારાપિતમ સં. ૧૫૧૩ થયે.

- દ. પદ્માસન ધાતુના આ ઉચના. લેખ નથી.
- છ. પાર્શ્વનાથ ધાતુના પ કેસ સહિત. **ઈંચો ઉચ ૩ લેખ-નથી**..
- ૮. પાર્યાનાથ ૨ ઇંચ. ૫ કેશ સહિત, લેખ-નથી.
- ૯. પાર્શ્વનાથ ધાલુના ૮ ફેશ સહિત. ૪ા ઉચની પ્રાચીન.

લેખ-સં. ૧૭૧૩ શ્રી મૃળસંધે લ• મહીચંદ્રો**પદેશાવ.....** 

૧૦. પાર્શ્વાથ ધાતુના ૭ કેચ સહિત ઉંચી રા ઇંચ.

લેખ-મી મળસાંથે શ્રી ભાવનકોર્તા ઉપદેશાત. ૧૨૧૪ વર્તા.

૧૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુના હ ફેણ સહિત ઉંચી રા ઇંચ.

લેખ— શ્રી મૂળસાંથે ભાગ્ શ્રી ભુવનક્ષીર્તા ઉપદેશાત્ ૧૨૩૪ વત ૧૨. યંત્ર ૐક્રીંનું ચારસ તાંબાનું ૪×૪ નું ત્રિકાચુ કાઠા ૯. સેખ નથી.

૧૩. ચાંદીની ચરણુપાદુકા ગાળ. ૪ાા ઇંચની.

લેખ—સ. ૧૯૦૩ વંશાખ માસે શુકલ પક્ષે તિથી ૧૦ છુધ મૂળસંધે ભ. ગ. કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ૦ ગુણચંદ્ર ઉપદેશાત્.

૧૪. ચાંદીતા સર્ય ૧ા ઇંચતા ગાળ

૧૫. જાના ચાંદીના રૂપીયા કાંટાવાળા

૧૬. શિખરજના પત્થર.

## (૬) –સૂરત હરીપરે ધાળીશેરીને નાકે શા. ખીમચંદ લાલચંદ (દશાહુમડ)ના ચૈત્યાલયની પ્રતિમાએા.

૧. મૂળનાયક રત્નત્રય પાષાષ્યું સફેદ ૩૧×૨૪ લંબાઇ પહેાળાઇ વયમાં શાંતિનાય, આજીયાજી કુંયુનાય, અરનાય એ ત્રણ પ્રતિમાએ ખડ્ગાસન છે. અને લાંછન સહિત પ્રાચીન છે. જમીનમાંથી નીકળેલી કહેવાય છે. ત્રણ ખડ્ગાસન ઉપરાંત નીચે ૬ ખડ્ગાસન નાની પ્રતિમાએ તથા ઉપર પાંચ પદ્દમાસન પ્રતિમાએ છે. તેમજ હાથી વગેરે કાતરકામ છે.

લેખ- વસાઇ ગયા છે. વંચાતા નથી પણ સં. ૧૬૮૩ જણાય છે.

- ર. પદ્માસન માર્યાનાથ છ ફેઅુ સહિત પ્રાચીન ૪ :ઇચના કેશરિયાજીના પત્થર છે. લેખ નથી.
- 3. **રવભદેવ કૃષ્ણ મામાણ કેશ**રિયાજીના પત્થર ઉચાઇ કાા ઇંચ. **લેખ** નથી.

૪. પદ્માસન પ્રતિમા કૃષ્ણ પાષાણ ઉચી ઇંચ કાા કેશરિયાછ પાષાણ.

લે ખ - સં. ૧૮૧૬ વ'ચાય છે. બાકો ધસાઇ ગયા છે.

પ. રૂપભદેવ-કૃષ્ણુ પાષાણુ પ ઇચ ક્રેશરિયા પત્થર. લેખ ધસાક ગયા છે.

૧. પદ્માસન પ્રતિમા કૃષ્ણ પાષાણ ક્રેશરિયા પત્થર ગાા ઇંચની
 લેખ—સં. ૧૭૫૩ વંચાય છે. બાકી લસાઈ ગયા છે.

**૭ ચં**દ્રપ્ર**સુ પદ્મા**સન સફેદ પાષા**ણ** ઉચાઇ ઇચ ૪ાાા લેખ—લસાઇ ગયાે છે. મૃળસંત્રે વંચાય છે

૮. પંચ પરમેષ્ઠો ધાતુના. ઉપર નીચે ચિત્રકામ છે. ઉંચાઇ ઇંચ ફ લેખ — સં. ૧૫૪૨ વૈશાખ સુક ૭ સામે શ્રી મૂળસંધે ભ. શ્રી વિદ્યાન દી શિષ્ય અા. શ્રી મહેન્દ્રકીર્તિ દેવા પ્રભુમતિ નિત્યં.

હ. પંચ પરમેકો ધાતુના ઉંચાઇ કાા ઇંચ.

લેખ-૧૫૬૨ વર્ષે અષાડ સુદ ૮ સામવાર પ્રાગવાટ ગ્રાતિથે મુ ખેતા મુ શ્રી........ બાકો વંચાતું નથી.

૧૦. પંચ પરમેષ્ટિ ધાતુના ૬ ઇંચ

લેખ—સં. ૧૫૨૧ મહા સુદ દરોમ સનેઉ શ્રી મૂળસંઘે ભાગ શ્રી પદ્માન દી દેવા તત્પદે ભાગ શ્રી વિમલેન્દ્રકોર્તિ ગુર પ્રતિષ્ઠિત્તમ હુમક જ્ઞાતિય શ્રેષ્ઠિ ભારા ભાગ…... સુત વાલા ભાર્યા વાંકુ ભાગ હર્યા ભાર્યા લાડી શ્રી શીતલનાથ બિમ્માં નિત્ય પ્રશ્રમતિ.

૧૧. પંચ પરમેષ્ડી ધાતુના ૪ ઇચ.

લેખ – સં. ૧૩૭૧. બાકીના લેખ વંચાતા નથી.

૧૨. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ઉંચાઈ ૩ ઇંચ મૂળસંઘે ભાગ શ્રી જ્ઞાન-ભૂષણ ભાગ શ્રી પ્રભાગંદ્ર પ્રતિષ્ઠિતે શ્રેષ્ઠો ભીમછ વહુ રખઇ પ્રણ્યાતિ. ૧ઢ. રત્નત્રય ધાતુના ખડગાસન ઉ'ચાઈ ઢાા ઉચ.

લેખ—૧૫૩૫ શ્રી મળસાંધે ભ**ુ શ્રી** સુવનક્રિતિ<sup>\*</sup> તપટે ભુ• થી શાનભૂષણ ગુરૂપદેશાત શા. વીરસિંહ.....

૧૪. પદ્માસન ધાતુના દાા ઇંચ. લેખ નથી. પ્રાચીત છે.

૧૫. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા કાા ઇંચ

લેખ—સં. ૧૬૮૩ વંશાખ સદ ૫ તે ગરૂ શ્રી મળસાંઘે ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી ગુરૂપદેશાલ શા. વર્ધમાન ભાર્યા વિરાદે વાર નિસ્ પ્રથમતિ.

૧૬. પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી સાા ઈંચ સં. ૧૬૮૧ **શી** કાષ્ટ્રાસાંથે ભાગ ચંદ્રકીતિ.

લેખ- ધસાઇ ગયા છે.

૧૭. પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિમા ૩ ઇંચ.

લેખ – ઘસાઇ ગયા હોવાથી વાંચી શકાતા નથી.

૧૮. ધાતુની પદ્દમાસન પ્રતિમા રાાા ઇંચ મૂળસંઘે વ'ચાય 🗞 **ખાકીતું** ઘસાઈ ગયું છે.

૧૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુના સાત ફેશ સહિત ઉંચાઈ જાા ઇંચ સં. ૧૫૨૭ વર્ષે......બાકી લેખ ધસાઇ ગયા છે. વંચાતા નથી.

ર . ધાતુની પદ્માસન પ્રતિમા ઉંચી ૩ ઇંચ સં. ૧૬૮૧ ક્રામધ્ય વદ ૧૩ ને ગુરવાર મૂળસાંધે ભ૦ શ્રી રામકીર્તિ ક્રિપદેશાત્ ભાઇ શાળાઇ

ર૧. પદ્દમાસન ધાતુના **૩ ઉચ સં. ૧**૬૨૪ વર્ષે ફાયછા સુદી દ રવઉ શ્રી.....વંચાતું નથી.

રર. પદ્માસન ધાતુ ક ઇંચના સં. ૧૬૯૮ જેઠ સુદી દુ રવઉ શ્રી કાષ્ટાસંધે નંદીતદ મચ્છે ભાગ થી લક્ષ્મીસેન પ્રતિક્રિતસ્

ર૧-અ. પદ્માસન ધાતુના ક ઇંચ સં. ૧૬૯૮. બાકી લેખ વંચાતા નથી.

રર-અ. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ગાઈય લેખ સં ૧૬૪૧ લ• શ્રી ગાચકીતિ શ્રેષ્ઠિ સં. અજા સં. ખેમજ ભાર્યા માત.....

રટ, ધાતના પાર્શ્વનાથ પદ્માસન સાત કેશ સહિત રાાા ઈચ્છ સં. ૧૬૮૧ શ્રો મૂળસથે ભાગ શ્રી ભાવનકીર્તિ ભાગ શ્રી શાનભૂષણ. ઉપદેશાત.

ર૪ ધાતુના પાર્શ્વનાથ પદ્માસન ઉંચાઇ ત્રણ ઈંચ સાત ફેલ્યુ. સહિત સં. ૧૬૧૬ વર્ષે શ્રી મળસાંથે ભાગ શ્રી સમતિકીતિ. ભાગ શ્રી ચંદકિર્તી પ્રાવ શ્રી.....નમૃતિ.

૨૫. પદ્માસન ધાતુના પાર્યાનાથ ક ઇંગ સાત કેસ સહિત. શ્રી વિદ્યાનંદી દેવા સનંદા હનદાસ પ્રણમતિ.

ર દુ. પદ્માસન ધાતુના સાતફેષ્ય સહિત ઉંચાઇ ઢા ઇંચ સં. ૧૫૬૮ શ્રી મળસ ધે શ્રી ભાગ વિજયકર્તી શા. દેવા ભાર્યો લાડી. 

૨૭. ધાતુના પદમાસન સાત કેશ સહિત શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી ભાવનકિર્તી ઉપદેશાત. ૧૨૩૪ વત.

ર૮. પાર્શ્વનાથ પદ્માસન ધાતના ૩ ઈંચ સાત કેલા સહિત. સાં. ૧૬૧૬ વર્ષે શ્રી મળસાંથે ભાગ શ્રી સમતિકીર્તિ. ભાગ શ્રો ચંદ્રકિર્તી શ્રીવત પ્રસમતિ.

રહ પદ્દમાસન ધાતુના ૩ ઇંચ સં. ૧૫૧૩ વર્ષે માધ સદ ર શ્રી મૂળસંધે શ્રો વિદ્યાનંદી દેવા.....

૩૦. પદ્માસન ધાતુના સાત કેશ સહિત ળે ઇંચ સં. ૧૬... શ્રી મૂળસાંથે ભ૦ શ્રી સુમતિકોર્તિ ગુરપદેશાત હુમડ ગાંધી નાકર: ભાર્યો ક્રમાદે પ્રણમતિ.

**ટ૧. પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિક્રા ૩ ઈંચ** શ્રેયાંસનાથ.

લેખ—સં. ૧૫૧૧ માધ સુદ ૫ શ્રી મૂળમાંથે ભ**ે શ્રી** સકલકિર્તી તત્*શિ*ષ્ય હ્યદ્મચારી જીતદાસ ઉપદેશાત ખેડેલવાલ -શ્રાતિ.....વંચાતું નથી.

૩૨. પદ્માસન ધાતુ રાા ઇંચ લાંવ્છત ઘઢાઇ ગયું છે. શ્રી -મૂળસંઘે.....સંવત વગેરે નથી.

ટર. પદ્દમાસન ધાતુતી ૧ાા ઇંચ ફેલ્યુ સહિત પાર્શ્વતાથ. લેખ—નથી.

કપ્ત. પદ્માસન ધાતુના એ ઇચ પાર્ધનાથ ૭ સાત ફેે**ણ સહિત.** 'શ્રી…લેખ વચાતા નથી.

**૩૫. પદ્માસન ધાતુના પાર્ધ્યનાથ**ા 1ા **ઇ**ચ લેખ. ઘસાઈ ગયે**! છે.** 

૩૬. પદ્માસન ધાતુના પાર્શ્વનાથ ૧ાા ઈય લેખ ઘસાઇ ગયો છે.

૩૭ <mark>ધાતુની પદ્માસન પ્રતિમા ૧ાા ઇંચ….લેખ</mark> ઘસાઇ ગયા છે.

૩૮. રત્તત્રય ધાતુના ખડ્ગાસન ઉચાઇ પા ઇંચ સં. ૧૫૦૮ વૈશાપ સુદી પુનમ શ્રી મૂળસંધે શ્રી કુમુદ્દચંદ્ર શ્રી વિદ્યાનંદી દીક્ષિતી અાછકા કમલશ્રી સં.....કારાપિતમ્.

ક૯. તાંળાનું યંત્ર ૪×૩ ભક્તામરનું યંત્ર

૪૦. ધાતુનું પતરૂં ૪૫×૩૫ પદ્માસત સૃતિ ચિત્રેલી છે. તેમાં -એક (જમણે) હાથ ઉંચા કરેલા એવી મૂર્તિ વિગેરે ચિતરેલી છે.

લેખ—સ'. ૧૫૪૧ વર્ષે કાગણ સુદી ૬ શ્રી પંચગલીદેવતા કારતા. મૂ૦ શાનકુંજર અહમશ્રેયાંસે શ્રો હોં કારાપિતાન્.

૪૧. ક્ષેત્રમાળ એક છે ૧૯ ઈંચ ઉંચાર્ધ.

(લખ્યું તા. ૫-૧-૫૫)

## શ્રી દિગંબર જૈન મંદિર-રાંદેરની

## પ્રતિમાં એા.

1. મૂંળનાયક:-શ્રી શાંતિનાથ ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઇ ૧૪ ઉચ લેખ— સંવત ૧૬૬૬ વર્ષે માધ માસે ૪ શુકલ પક્ષે તિથી શ્રો મૂળસંઘે શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્યાન્વયે ભવ્ શ્રી વીરચંદ ભવ્ શ્રી જ્ઞાનભૂષણુ ભવ્ શ્રી પ્રભાચંદ્ર ભવ્ શ્રી વાદિચંદ્રોપદેશાત સિંહપુરા જ્ઞાતિ સંધવી શ્રી નાકર ભાર્યા સમંગ્યાદેહ તયો: પુત્રા: સંધવી કાનજી, સામજી, રાયજી, નાસ્ત: યેતેશામ્ યથા સંધાદિપતય: વલ્લાદે ભાર્યા રમાદે નાસ્ત: એતેષાં મધ્ય સંધવી શ્રી કાનજી પ્રણમતિ.

ર ચંદ્રપ્રસુ પદ્દમાસવ ધાતુના ઉંચી ઇંચ ૧૮.

લેખ — સં. ૧૬૮૩ વર્ષ ચેંત્ર વદી ૮ શુકે શ્રી મૂળસંધે સર-રવિત્રચ્છે બલાતકાર ગણે શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્યાન્વયે ભ શ્રી વિદ્યા-નંદી દેવાઃ તત્પટે ભ શ્રી મલ્લીભૂષણ દેવાઃ તત્પટે ભ શ્રી લક્ષ્મીચ દ્રસદેવાઃ તત્પટે, ભ શ્રી વીરચંકોઃ તત્પટે, ભ શ્રી વાદીચંદ્રઃ તત્પટે, ભ શ્રી મહીચંદ્ર તેવ મ ઉપદેશાત હું અંદ જ્ઞાતિય સંદેર (રાનેર) વારતવ્યઃ શા. ધનજી ભાર્યા કાંડમદે તયાઃ પુત્ર સં. મંજી ભાર્યા વધુનઃ ગમલા એતેષાં મધ્યે કાંડમદે કે ને શ્રી ચંદ્રપ્રભ ભિંભમ્ કારાપિતઃ તરય શ્રેયાર્થ નિત્યં નમતિ, શુભ ભવતુ.

ઢ. નેમનાથ સ્વામી ધાતુના લગ્યાઇ ઇંચ ૧૬ પદ્દમાસન શ્લોકઃ ઢે દયાલ દલિતભાર વિકારઃ, કેવલા કલિતા વિશ્વ વિભારઃ, સંવિદા-ખિલે ભવાદિધપારઃ શ્વસુપાણે ભવતિ ચાંગિ કુમારઃ

લેખ—સંવત ૧૬૮૧ વર્ષે માધ સુદી ૧૧ રવઉ શ્રી મૂળસંધેઃ સરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કારગણે શ્રી કુંદકુન્દાચાર્યાન્વચે ભાગ શ્રી

વીરચંદ ભા શ્રી ગાનભાષા, ભા શ્રી પ્રભાચંદ્ર, ભા શ્રી લક્ષ્મી-ચંદ્રસ્ય, તત્પકે ભુગ શ્રી મહીચંદ્રસ્ય તેષાંમ ઉપદેશાલ હુમડ દ્યાતિયા રાંદેર (રાંતેર) વાસ્તવ્ય સં. રતન ભાર્યા કારશી તયા: પત્ર.....પ્રેમછ ·ભાર્યા માલાતા દેઢ તેવાં મધ્યે શ્રી નેમીનાથ વિંવમ પ્રતિષ્ઠિતં.

૪. પાશ્વનાથ ધાતુના સાત કેશ સહિત ૪ ઈંચ

લેખ-સં. ૧૫૧૮ વર્ષે શ્રી મળસાં કે આ શ્રી વિદ્યાનં દી દેવા ·≰મડ વીરાશ્રી પ્ર**હમતિ.** 

પ પાશ્વનાથ ધાતના સાત કેશ સહિત જાા ઇંચ.

લેખ-શ્રી મૂળસંધે સં. શ્રવણ ભાર્યા પડમાદે (સંવત નથી)

**է. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૪ ઇંચ.** 

લેખ—સં. ૧૭૧૩ શ્રી મળસંધે ભ૦ શ્રી મહીચંદ્રી પદેશાત શા. વિમળ શાંતરમ ભાગી વાઇ સહેજલદે પ્રણમતિ.

૭. પા<sup>રવ</sup>નાથ ધાતુના ૪ ધૈયના.

લેખ – શ્રી મળસાંઘે ભાગ શ્રી વિદ્યાન દી ૧૧૦ શ્રી મલ્લી ભાષા -ભાગ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્રઃ ધ્યમ પ્રતિમા કારાપિતા, તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી વીરચંદ્ર:

૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના પાંચ ફેરા ગા ઇચ.

લેખ-સંવત ૧૫૧૮ વર્ષે માધ સદ પાંચમ આ બા બી વિદ્યા-નંદી ગુરૂપદેશાત સિંહપુરા વંશે બાઇ રૂમી કારાપિતમ.

હ. પાર્શ્વનાથ ધાતના સાતકેલ સદિત ઉંચાઇ જ ઇંચ.

લેખ-સં. ૧૫૧૮ માધ સદ ૫ શ્રોવિદ્યાનંદો ગરૂપદેશાત સિંહ-પુરા ત્રાતિય શ્રેષ્ઠી રામા ભાર્યા કપૂરી તથે: કારાપ્ય પ્રભુમતિ, નિત્યં.

૧૦. ધાલના પાર્શ્વનાથ સાત કેશ સહિત ઉંચાઇ જાા ઉંચ.

લેખ—સં. ૧૪૮૧ વર્ષે માલ સુદી ૧૪ શકે શ્રી મળસાંધે ₹શીયગએ શ્રી હુમક મહાવીરા તંત્ર ભાર્યો ળાઇ શાસદયા નવે.

૧૧, પાર્શ્વનાથ ધાતુના સાત ફેચ્ચુ સહિત ઉચાઇ ૪ ઇચ. લેખ માં. ૧૭૨૨ જેષ્ટ સહી ૨ શુક્રે શ્રી મૂળસાંધે ભાગ શ્રી ર્મેક્યાંદ્ર ઉપદેશાત......

૧૨. પાર્યાનાથ ધાતુના સાત ફેપ્યુ સહિત ઉચાઇ ૪ ઇચ.

से भ-१६६५ भूणसंधे अ० श्री वाही गंद्री पहेशात ..... नमति.

૧૩. પાર્શ્વનાથ સાત ફેપ્સ સહિત ૪ ઇંચ.

લેખ-ધાતના શ્રી મૂળસંધે અ૦ શ્રી વિદ્યાનંદી, ભ૦ શ્રી મહીસપણ, ભા શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર તત્પટ્ટે ભા શ્રી વીરચંદ્ર, ભા શ્રી **ગ્રાનભૂષણ પ્ર**તિષ્ઠિતમ્,

૧૪. પાર્શ્વનાથ ધાહના સાત કેજા સહિત ૭ ઈંચ. સેખ-સં. ૧૬૬૧ શ્રી વાદિયંદ્રોપદેશાત.

૧૫. પાર્શ્વનાથ ધાતુના રાાા ઇંચ સાત કેસ સહિત.

લેખ-સં. ૧૬૨૮ વર્ષે ફાગશ મુદી ર શકે ત્રળસાંથે ભ૦ શ્રી શ્રી સમતિકોર્તી ઉપદેશાવ .....

૧૬, પાર્શ્વનાથ ધાતુના સા ઇચ નવ કેશ સહિત. ક્ષેખ-વંચાતા નથી.

૧૭. પાર્શ્વનાથ ધાતુના સાત કેશ સહિત રાા ઇંચ. લેખ-શ્રી મૂળસંધે (આટલંજ છે)

૧૮. શ્રી પાર્શ્વનાથ ધાતુના રાા ઈંચ.

સેખ-સં. ૧૫૬૭ શ્રી મૂળસધી ભાગ શ્રી વિદ્યાન દો... પ્રથમિતિ.

૧૯. શ્રી પાર્શ્વનાથ ધાતુના ઉચાઇ રાા ઇચ.

સેખ-- ખરાખર વંચાતા નથી.

૨૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુના રાા ઇચ.

ક્ષેખ-શ્રી મૂળસંધે ભાગ મહિયાંદ્રે ભાઇ રતન પ્રશામતિ.

ર૧. ધાતની એ કંચ, લેખ—ભ મ<del>હી</del>ચંદ્ર.

રર. પાર્શ્વનાથ ધાતના રા ઇચ લેખ નથી.

૨૩. પાર્થનાથ ધાતુના ૨ાા ઇંચ લેખ વંચાતા નથી. દ્રમડ ત્રાતિની છે.

ર ૩ - અ. ધાતુના પાર્ધાનાથ પદ્દમાસન રાા ઇંચ શ્રી મૂળસંધે ભા શ્રો ભાવનકી તિ તત્પફે ભા શ્રી જ્ઞાનભાષા ઉપદેશાત.

૨૪. પાર્શ્વનાથ ધાતના ૧ા ઇંચ. લેખ નથી.

૨૫. પંચ પરમેષ્ટ્રી ધાતના આા ઇચ.

લેખ- ધસાઇ ગયા છે (પ્રાચીન છે. હુમડ જ્ઞાતિની પ્રતિષ્ઠા करेसी छे)

રકુ. ધાતુની પદ્દમાસન પ્રતિમા ઉંચાઇ ૪ ઇંચ લેખ – સંવત ૧૬૮૭ વર્ષે ચૈત્ર સુરી ૮.....વંચાતા નથી.

૨૭. રત્નત્રય ધાતુના ઉચાઇ કંચ છાા

લેખ—સં. ૧૫૧૮ વર્ષે માઘ સદી પ સુધે શ્રી મૂળસંઘે આ**૦** શ્રી દેવેન્દ્ર કીતિ તત્પટ્ટે ભાગ શ્રા વિદ્યાત દો તક્ ગુરપદેશાત શ્રી હમડ વિસા હા. સમધર ભાર્યા શ્રી વિનાયાઃ પુત્રી નાથી તયો: સ્વભર્તી & કરણસો શ્રેયાર્થ શ્રી સત્તત્રય ભિંભમ કારાપિતા તત પ્રાથમિતિ નિત્યં.

૨૮. ચંદ્રપ્રભુ ધાતુના આ ઇંચ લેખ-સં. ૧૬૮૧ વર્ષે મૂળસંઘે ભ૦ શ્રી મહીચંદ્રીપદેશાત. રહ. શ્રી શાંતિનાથ પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિમા જા છેય.

લેખ—સં. ૧૫૨૨ માલ સદી પુત્રમ શકે શ્રી મળસંઘે આ. શ્રી વિદ્યાન દો ઉપદેશાત હુમડ જ્ઞાતિય પરીખ નાયા ભાર્યા બવાંપુ સતઃ માણેક ભાર્યાં બીંકપુરા, શ્રી શાંતિનાથ નિસ' પ્રણમતિ.

૩૦. પદ્દમાસન ધાતુના ત્રણ ઇંચ.

લેખ—શ્રો મૂળસાંધે ભાગ શ્રી શાનભૂષણ ભાગ પ્રભાગંદ પ્રતિષ્ઠિત હમઢ ગ્રાતિય ભાઇ ક્ષીબાઇ પ્રથમિતિ.

31. શ્રેયાંસનાથ ધાલુતી પ્રતિમા પદ્દમાસન ઉચાઇ જ ઈચ.

લેખ-સં. ૧૫૮૯ વર્ષે શ્રી મળસંધે સરસ્વતિગચ્છે શ્રો વિદ્યાન દી પટે શ્રી મલ્લી બૂપણ તત્પદે ભાગ શ્રી લક્ષ્મીચંદ ગુરૂપદેશાલ **આગી**. વિમલશ્રી નિત્યં પ્ર**ણ**મતિ.

**કર. પદ્મા**સન ધાતુની પ્રતિમા ઢાા ઇંચ

લેખ – સં. ૧૭૨૨ જેષ્ઠ સહી ર શુક્રે શ્રી મૂળસંધે અગ્રાયો મેરૂચંદ્રોપદેશાત સં. સરા તસ્ય ભાર્યો.......

ઢઢ ધાતુની પ્રતિમા પદ્માસન રા ઇંચ.

ક્ષેખ-પ્રભાચંદ્ર રત્નભૂષણ પ્રશામતિ.

૩૪. પદ્માસન ધાતની પ્રતિમા ત્રેશ ઇંચ.

**લેખ** – સં. ૧૭૪૬ વર્ષે માઢ સુરી ૬ શ્રી મૂળસું કે ભગ્ શ્રી….

કપ. પદમાસન ધાતની પ્રતિમા ૧ા ઇય.

લેખ- ધરાય ગયા છે.

કર. યદમાસન ધાતની પ્રતિમા 1ા ઇંચ **લેખ — ધ**સાઇ ગયા છે.

ao થી ૪૩, પાર્યાતાથતી પ્રતિમાઓ ૧ ઈંચતી બધીજ.

ક્ષેખ- નથી. પ્રાચીન છે.

૪૪ પદ્માસન ધાતની પ્રતિમા શ્રી મૂળસંધે, આટલાજ લેખ છે. ૪૫. ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઈર ઇંચ.

દ્રોખ—સં. ૧૫૭૩ થી મળસાંધે ભાગ્થી મહીબાપથા. ભાગ્યક લક્ષ્મીયંદ્ર.....

૪૬ ખડ્યાસન ધાલુની પ્રતિયા આદિનાય ૪ ઇંચ.

ક્ષેખ—નથી.

૪૭. ગામદરવામાં ઉંચાઇ ક ઈંચ. લેખ નથી. ધાહના.

૪૮. સ્ટીકની પ્રતિમા પદ્માસન ૨ ઇંચ ધાલની એઠક સહિત લેખ—નથી.

૪૯. રત્નત્રય ધાતની પ્રતિમા પાા ઈંચ પ્રાચીન

લેખ—સ. ૧૨૮૭ વર્ષે માધ સદી પંચમી સ્વઉ શ્રેષ્ઠિ ભીમા સાર્યા ૩૫લ તથા: સત ભાલાકેન શ્રી મૂળસંધે પ્રતિષ્ઠિતમ રત્નત્રય ર્વિંભમ રાજ્ઞલ શ્રી અભયનંદી શિષ્ય આ. માધનંદી ઉપદેશન.

૫૦. પંચ પરમેકી ધાતના સાત ઇંય.

લેખ – મં. ૧૬૦૦ વર્ષે માધ વદી ૨ સામે શ્રી મળસાંધે સ્પરસ્વતિ મચ્છે કુંદકુંદાચાર્યાંન્વયે શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર દેવા તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી નાનભૂષણ ગુર્પદેશાત્ હુમડ દાતીય સં. શ્રી વકી ભાર્યો સં. ચંદ્રાઉલી પ્રથમતિ.

પ૧. પંચ પરમેકી ધાતુના સાત ઇંચ.

લેખ - સં. ૧૪૯૦ વર્ષે વૈશાખ સદી ૯ શનક શ્રી મળસંધે નંદી સાથે ભાગ શ્રી પદ્મનાંદી દેવાઃ "તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી સક્લકીર્તિ દેવા: સિંહપુરાન્વયે શ્રેષ્ઠિ ધનીધર ભાર્યા રૂડા, સુત બે દયા ક્રાયા ક્રમલશ્રી એતે શ્રી પ્રતિષ્ઠિતે.

પર. પાર્થ નાથ ધાતુના ૯ ફેશ સહિત જાા ઇંચ આજુમાજુ એ પાર્શ્વાથ છે. સં. ૧૬૬૬ મૂળસંથે સં. ધનજ ભાર્યા ક્રાડમદે સાત મંજી નમૃત્તિ.

પાંચ માથે નાથ ધાતુનાનવ કેશ સહિત જાા ઇંચ. આજામાળ એ પશ્ચ તાલ છે.

લેખ-મં, ૧૬૬૬ વર્ષે ઉપરતાજ લેખ છે.

પજ. પાર્થનાથ ધાતના-પદ્દમાસન સાત કેએ સહિત રાા ઇંચ ના મળસંધે.....લેખ ધસાઇ ગયેા છે.

પપં યાર્પ નિર્મ ધોતુના રા ઇંચ, શ્રી મૂળસંધે ગાંધી ગમા...

પદ પાર્શ્વનાથ ધાતુના પદ્માસન ૭ ઇંચ.

લેખ-સં. ૧૫૧૧ શ્રી વિદ્યાનંદી ગૂરી દીક્ષિતા.. શ્રી જાવિકા ્વાસ પ્રતિષ્ઠિતમ

પછ. પંચ પરમેષ્ઠિ ધાતના વચ્ચે વાસપજ્યની મર્તિ છે. પાડાનું ચિક્ષ છા ઈચ.

લેખ—સં. ૧૫૭૭ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧૨ ગુક્રે શ્રી મૂળસં<del>ધ</del>ો ભા શ્રી દેવેન્દ્રક્ષીર્તિ તત્પફે આ બી વિદ્યાન દી ગુરૂપદેશાત્ શ્રી નકું ભાડ શાંતિ ગાંગા ભાર્યો કમેં શી તયા: પુત્ર રાહ્ય ભાર્યો રામતિ પુત્ર વધ<sup>ર</sup>માન એતેષાં મધ્યે રાધવ કારાપિતમ પ્ર**શ્નમતિ.** 

પડ ખડગાસન ધાતની પ્રતિમા પા ઇચ.

લેખ—સં. ૧૮૮૮ શ્રી મૂળસંઘે માઘ સુદી પાં**ચમ ભ**૦ **શ્રી** अत्मश्रीति विशेरे.

પદ ક્રમળાસન ચાર પ્રતિમા લેખ નથી. પ્રાચીન લંબાધ જીય હતા છે.

૬૦, કુખ્ય પાષાણ પદ્માસન (કેશરીયાજના પત્થર) લેખ **પ**સાક્ર અચેા છે. ૬ ઇંચ.

**ક્ર.** કુંબ્લ પાયા**લ** પદ્માસન ક ઇચ.

લેખ –તથી. કેશરીયાજીના પત્થર. લેખ ધસાઇ ગયા છે.

**₹૨. કુલ્છા પાષાણ પદ્માસન−૬ ઇંચ**.

સેખ – **ધ**સાઇ ગયેા છે<sup>.</sup> (કેશરીયાજ પત્થર)

६૩. કેલ્સ પાષાસ પદ્માસન ૪ ઈંચ.

લેખ-ધસાઇ ગયા છે (કેશરીયાજના પત્થર.)

દ૪. પાર્શ્વનાથ કબ્**ય** પાષાએ સાત કેએ સહિત & ઇંચે ઉચી⊾ સેખ-૧૮૪૨ વર્ષે શ્રી મૂળસંધે. બાકી ધસાઇ મમા છે.

દેષ, કબ્સ પાષાસા ક ઇંચ.

લેખ--નથી. (કેશરીયાજના પત્થર)

६६. સફેદ પાષાણુ શાંતિનાથ ઉચાઇ ૮ કંચ.

લેખ—સં. ૧૬૪૮ વર્ષે મૂળસંધે ભગ્રભાચંદ્ર ભગ…ભાકીને**! લેખ ધસા**ઇ ગયા છે

૧૭ પદ્માસન સફેદ પાષાણ સુપાર્ધનાથ સાત છે ચ. લેખ—ઘસાઇ ગયા છે.

**૧૮. સફેદ પાપાણ સાત ઇંચ**.

લેખ—ઘસાઇ ગયા છે

**૧૯. સફેદ પાષાએ પદ્દમાસન ૯ ઇંચ.** 

લેખ—નિમનાથ. કમળનું ચિન્દ લેખ સં. ૧૫૪૮ વર્ષે વૈશાખા સુદી ૩ શ્રી મૂળસાંથે જીવરાજ પાપડીવાલવાળાના લેખ.

૭૦. સફેદ પાષાણુ પદ્દમાસન પ્રતિમા હાા કંચ ચંદ્રપસુ.

**લેખ-સં. ૧**૫૪૮ છવરાજ પાપડીવાલ માહાસાવાળા લેખ.

૭૧. પદ્માસન સફેદ પાષાષ્ટ્ર ૮ ઇંચ પદ્માસન

લેખ— સ' ૧૫૪૮ જીવરાજ પાપડીવાલવાળા લેખ. અરહના**ય** માછલીનું વિન્**દ** છે

હર. સફેદ પાષાણ પદુમાસન ઉંચાઇ હ ઇંચ.

લેખ- સં. ૧૫૪૮ જીવરાજ પાપડીવાલવાળા લેખ.

**૭૩**. પદ્માસન સફેદ પાષાણુ કૃષા ક'ચ.

લેખ-૧૫૪૮ જીવરાજ પાપડી વાલ વાળા લેખ.

હ્ય. સિંહાસનના ભાગ કાતરેલી પ્રતિમા ४×૩ ઇચ. લેખ નથી-

૭૫. કૃષ્ણ પાષાણ ચામુખછ-ઉચાઇ પ ઇંચ કેશરીયાછ પાષાસુ. લેખ લસાઈ ગયા છે.

**૭૬. ચૌ**મુખ. કૃષ્ણુ પાષાણુ ૪ **ઇચ** લેખ ધસાઇ ગયો છે.

હું ચીસુખછ ફુલ્યુ પાષાથું રાા ઇંચ. લેખ લસાઇ ગયો છે. કેશરીયાજીના પત્થર.

હટ. કુષ્ણ પાષા મુનિસવતનાથ-દાયમાનું ચિદ્ધ. ઉંચાઇ ઈંચ ૧૨ લેખ—સં. ૧૬૬૫ વર્ષે-બાકી લેખ ઘસાઇ ગયા છે.

હિંદ, કૃષ્ણ પાષાણ તેમનાથ ૧૧ ઇંચ.

લેખ-સં. ૧૬૬૫ વર્ષે શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી વાદિયંદ્રી**ષ્ટેશા**લ શ્રી હુંમહ જ્ઞાતિય શા મકત ભાર્યા ધર્મી......પ્રતિષ્ઠિતમ્

૮૦, ભાગ ઋષભદેવ સફેદ પાષાસ્થ ૧૭ ઇંચ સં. ૧૫૩૪ શ્રી મળસંધે ભાગ શ્રી વિજયકી તિં......

૮૧. આદિશ્વર સકેદ પાષાણ ઉંચાઇ ૧૫ ઇંચ. . લેખ ધહાઇ ગયા છે. પ્રાચીન

- ૮૨. સફેદ વાષાજા પદ્માસન મૃતિ ઉંચાઇ ૧૧ ઇંચ સં. ૧૫૨૯ वर्षे श्री भूणसंधे श्री विद्यानंही गुरूपहेशात सिंहपुरा जाति श्रिष्ठ ગદિયા ભાર્યો તાલુ પુત્ર વીરનાથાય નિસમ પ્રસમિત.
- ૮૩. સફેદ પાષા શુ શાંતિનાથ હરણનું ચિક્ર ૧૩ ઇંચ સં. ૧૬૪૬ चર્ષે મૂળસલે ભ૦ વીરચંદ્ર, ભ૦ જ્ઞાનભૂષણ, ભ૦ પ્રભાચંદ્ર, ભ૦ છે, પરંતુ ચાંટાડેલા છે.

૮૪. રતત્રય ધાલુના ઉચાઇ-3 ઇંચ પ્રાચીન.

લેખ— સં. ૧૫૩૪ અષાડ સુદી ૨ ગુગ્લ શ્રી મૂળસ'ઘે ભા**ં શી** વિદ્યાન દી ગુરૂપદેશાત હુમ્મડ વંશે મહાજયાસ હ બાર્યા ભુમરી તથા: <u>પુત્રો જાગુલરાજ યેતે શ્રી પ્ર</u>ણુમતિ.

૮૫. રત્નત્રય પ્રતિમા ધાતુની ઉંચાઇ ગા ઇંચ.

લેખ– સં. ૧૫૩૫ વર્ષે શ્રા મૂળસંધે ભ૦ શ્રી **સુવનક∖તિ' ભ**● શ્રી ત્રાનભૂષણ ઉપદેશાત્ હું મહ ત્રાતોય...... માકી વંચાતું વધી.

૮૬. ધાતુની ચાવીસી આ ઇંચ. લેખ વંચાતા નથી પ્રાચીન.

૮૭. રત્વત્રમ ધાતુની પ્રતિમા ઉચાઇ ઇંચ જાા સં. ૧૫૫૦ વર્ષે શ્રી મૂળસંધે લાગ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ગુરુપદેશાત.

૮૮. રતનત્રવ ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઇ ઇંચ પ સં. ૧૫૪૫ શ્રી મૂળસંઘે ભાગ શ્રી મહોભૂષણ સં. ભૂતા ભાર્યો કનુઇ સુત સંધવી. માંઇયા ભાર્યો કબઇ પ્રણમતિ.

૮૯. પંચ પરમેકી ધાતુના ૬ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૫૫૦ વર્ષે શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી ભુવનકોતિ<sup>દ</sup> તત્પદે ભ૦ ગ્રાનભૂષણ ગુરૂઉપદેશાત્

૯૦. પંચ પરમેશી ધાતુના ઉંચાઇ દા ઇંચ પાર્ધનાથ ફેલ્ફ્રુ\* સ્ત્રહિત (સંવત નથી) લેખ વંચાતા નથી.

૯૧. રત્નત્રય ધાતુના ૪ા ઇંચ.

ં લેખ – સં. ૧૬૬૪ ભ૦ થી વાદિચંદ્ર **હુમડ** શાતિ....... ભાષ્ટીનું વંચાતું નથી.

૯૨. રત્તત્રય ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઇ ૪ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૫૮૪ વર્ષ શ્રી મૂળસાધે શ્રા કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભા∘ શ્રી મક્ષીભૂષણ, ભા∘ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર ઉપદેશાત્...કારાપિતમ્.

**૯**૩. રત્નત્રય ધાતુના ઢ ઇંચના.

લેખ—સં. ૧૫૪૭ વર્ષ વૈશાખ સુદી ૯ સામે શ્રી મૂળસંધી ભાગ શ્રી ભાવનકીર્તિ, ભાગ શ્રી સાનભૂષણ......... ભામી ધર્મિણી મુખ્યમતિ.

૯૪. પાર્શ્વનાથ નવ ફેબ્રુ સહિત ઉંચાઇ ૧૫ છેચ.

લેખ— સં. ૧૬૮૭ વર્ષે ચૈત્ર વદી ૮ શુકે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિ ચચ્છે ખલાત્કાર ગણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાં વચે લાં શ્રી વીરચંદ તત્પટ્ટે. અન શ્રી ત્રાનભૂષણ તત્પદે, લાં શ્રી પ્રભાચંક ત. પ. ભાગ શ્રી વાદીચંદ્ર, ત. પ. ભાગ શ્રી મહીચંદ્ર તેમામ ઉપદેશાત હું મહ દાતી શ્ર અંકલેશ્વર વાસ્તવ્ય સં. મેમજ આર્યા વીરગાઇ તેમાં પુત્ર શ્રી નાગજ આર્યા કપેણી એતેયામ મધ્યે વીરગાઇ કારાપિતમ્ સ્વશ્રેમાંસ્થમ નિત્ય નમતિ શુક્ષમ ભાવતા

#### હપ. પાર્શ્વાય ધાતના ઉંચા ઇંચ ૧૭

લેખ – સં. ૧૬૬૬ વર્ષે મામ ૪ શક્સ પદ્મે તિથા શ્રી મળસાં છે શાનભાષણ પ્રભાસંદ ભદારક વાદી**ચંદ્ર ઉપદેશાવ**, સં<mark>નેર (સંદે</mark>ર) વાસ્ત**્ર્ય** હમડ જ્ઞાતીય સંધવી મેવાબાર્યા મેવલદે સત રામજ બાર્યા..... પ્રતિષ્ઠિતમ હતાય<sup>ર</sup> તા. ૧૦−૪-૫૫

#### ૯૬. ચાવીસી ધાતની ૧૫ ઇંચ.

લેખ સં. ૧૫૪૯ વર્ષે વૈશાખ વદી પ ને ગુર® શ્રી મળસંધે સરસ્વતી ગચ્છે બલાતકાર ષણે શ્રી પદ્મનંદી દેવાઃ તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી દેવેન્દ્રક્ષીતિ દેવા તત્પટ્ટે અ૦ શ્રી વિજ્ઞાનંદી દેવા તત્પટ્ટે અ૦ શ્રી મલ્લીબૂષણ દેવા તદ્ ઉપદેશાત સિંહપુરા નાતીય શ્રેષ્ઠી માદણ ભાર્યા રમનું સુત સં. ખીમા, ભાર્યા સં. વજ શ્રો અનાદિતાય પ્રતિષ્ઠાપ્ય નિત્યં પ્રશામતિ શાભા.

૯૭ ધાતુની ચાવીસી ઉંચાઇ ૧૧ ઇંચ.

લેખ—સં.ા૧૫૪૫ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧૨ ૨વ**લ શ્રી મૃ**ળસાંઘે ભ૦ શ્રી વિદ્યાન દી તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી મલ્યા ભાષા મુરૂપદેશાલ સિંહ પુરા જ્ઞાતિ સં. ભલા ભાયો ખામ મણીકાઇ સં. મદા ભાયો 'બાઇ કબઇ કારિતં. ભામ શ્રી સતસાગર ધર્મકચિઃ શ્રેષ્ઠી નાગા ભાર્યો કળાઇ. કારિતં નિત્યં પ્રશમિતિ.

૯૮. ધાતુની ચાલીસી ઉંચાઇ ૧૦ ઇંચ સં. ૧૫૩૭ વર્ષે વૈશાખ સાદી ૧૨ લાધે શ્રી મૂળસાંધે ભાગ શ્રી દેવેન્દ્રક્ષીતિ તત્પટે ભાગ શ્રી વિજ્ઞાનંદી ગુરૂપદેશાલ હુમડ ત્રાતીય શ્રેષ્ઠી ચંપા ભાર્યા વધુ પુત્ર હામાગ્રાશા હાંશા ભાર્યા વાહીયા આશા, હાઇ એતેથાં મધ્યે આશાકેત શ્રી આદિનાય: પ્રતિષ્કિષિતા નિત્યં પ્રસ્થાતિ તમ જિનમ:

ં ક્રસ્ટ, ધાતુની પદ્માસન પ્રતિમાં ઉચાઇ પ ઉચ. સંવત નથી

વદી પ સામવાર શ્રી મૂળસંધે ભા શ્રી મહીયંદ્રોપદેશાલ હુમડ चાતીય.....હાંશખાઇ મૃતિમા પ્રતિષ્દિતમ.

૧૦૦. નંદીશ્વરની ધાતની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૧૧.૬

લેખ—સં. ૧૫૪૫ વૈશાખ વદી ૧૨ વાર રવી શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી વિદ્યાનંદી તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી મહિલ્યુષ્ણ ગુરૂપદેશાત સિંહપુરા હાતિ શ્રેષ્ટિ માકા ભાર્યા ખીખાલા સત ત્યાઃ.....તત્ ભ• શ્રી મહિભૂષ્ય શિષ્યેષ્યુ હ્રક્ષચારી શ્રુતસાગર વિદ્યાવિદ્યાસિની...કારિતમ્ તત્ પ્રશુમતિ.

૧૦૧. પાર્શ્વનાથ ૭ ફેપ્યુ સહિત ધાતુના દૃાા ઈંચ.

લેખ – સ. ૧૫૫૨ વર્ષે જેઠ વદી હ શુકરે શ્રી મૂળસંધે **બ**૦ માનભૂષણ ગુરપદેશાત હું મડ તાતીય શ્રેષ્ઠિ રાભા ભાર્યા વકુજલદે પુત્રી દુખી સખી શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથાય નિત્યમ્ પ્રશ્રુમતિ.

૧૦૨, ધાતુની પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા છ ફેચ્ચ સહિત.

ક્ષેખ—સં. ૧૬૩૭ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧ શતી શ્રી મળસાંથે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કાર ગણે કંદકંદાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી વિદ્યાનંદી દેવાઃ ભ૦ શ્રી મલ્લિબુધર્ણ, ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્રદેવાઃ ભ૦ વીરચંદ્ર દેવાઃ તત્પટ્ટે ભાગ ગ્રાનભૂંષણ દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી પ્રભાચંત્ર દેવાઃ તત્ ઉપદેશાત શ્રી હુમડ દાતીય શાખા લધુ (દશા હુમડ)......

૧૦૩. ધાતુની પદ્માસન પ્રતિમા ૯ ઇંચ નેમનાથ સ્વામી.

લેખ—સ. ૧૬૬૪ વર્ષે કાલ્સન શ્રી સ્ળસાંઘે ભાગ શ્રી શાન-ખૂષણ તત્પ્ટ્ટે લા• શ્રી પ્રભાચંદ્ર તત્પ્રે ભા• શ્રી વાદીચંદ્ર તેષાંમ્ ગુરૂપદેશાત ગંદેર (રાંતેર) વાસ્તવ્ય હુમડ જ્ઞાતિય સંધવી બીમછ આર્યા શંકુગાઇ સત સંધવી રામજ પ્રશ્નમતિ.

૧૦૪. પદ્માસન ધાતુતી પ્રતિમા ૭ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૬૭૯ વર્ષે સાદી ૬ શ્રી મૂળસાથે ભાગ શ્રી ચંદ્ર **ઉ**પદેશાત.

૧૦૫ પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ૭ ઇંય

ં લેખ-સુદ ૫ ને સામવાર મૂળસુધે ભુ શ્રી મહીચંક ઉપદેશાત્ ब्दु भ ६ ज्ञातीय व्याप्त.....

૧૦૬. પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઇ હકું ઇંચ

લેખ-સં. ૧૬૨૪ વર્ષે વૈશાખ સુક ૧૦ ગુરૂ મૂળસંધે ભ૦ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ભ૦ શ્રો પ્રભાગંદ ઉપદેશત હું મંડ જ્ઞાતિય શા ન્હાંસરાજ ભાર્યા સંઘવી સાઘવડ અલવાદે પુત્રા બાઇ કેળઈ...બાકબાઇ कंसराज अतेपाम अधामति.

૧૦૭ પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઈ ઇંચ ૯ મુનિસુવનાથ,

લેખ—૧૬૮૫ વર્ષે મહા સુદી પ સામે શ્રા મૂળસાંથે સરસ્વ**તિ** અચ્છે બળાત્કારગણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યા-વયે ભ૦ શ્રો વાદિયંક તત્પટ્ટે જા૦ શ્રી મહીચંદ્ર ગુરૂપદેશાત્ સંધવી વધંમાન ભ્રાતા શાજિમલ निसं प्रश्नमति.

૧૦૮. ધાલુતી પદ્માસત પ્રનિમા નેમનાથ ઉચાઇ ઇંચ છ.

લેખ – સંવત ૧૬૮૧ વર્ષે મહાસડી ૧૩ રવી શ્રી મૂળસાંથે કું દકુ દાન્વયે ભાગ શ્રી વાદિયાંદ્ર ભાગ શ્રી મહીચાંદ્રી પદેશાલ.....

૧૦૯. ધાલુતી પ્રતિમા પદ્માસત બદામડીતા ભામંડળ સહિત էૈ ઇંચ.

લેખ – સંવત ૧૬૭૪ વર્ષે વૈશાખ સદી ૧૨ શકરે શ્રી મૂળસાંધી ભા શ્રો મહીયંદ્રીપદેશાત ખાઇ વિભા.....

૧૧૦. ધાતુની પદ્મમાસન પ્રતિમા ખદામડીવાળી 🗑. ક્ર્યું 🗳ચ.

લેખ-સં. ૧૬૮૪ વર્ષે શ્રી મળસાંઘે ભાગ ક્રમદચંદ્ર ઉપદેશાતા સંધારી રવજી નિસં પ્રચામતિ.

૧૧૧ પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા પર્" મહીચ ક ઉપદેશાત. ૧૧૨. પદમાસન ધાલુતી પ્રતિમા હૈં' ધર્મનાથ

હ્યેખ – સં. ૧૬૮ કવર્ષે ચત્ર વદી ૮ શુકરે ગુમસંઘે સરસ્વતિ-

મચ્છે બળાત્કાર મણે કુંદકુદાચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી વીરચંદાન્વયે ભાગ श्री वाદीय क तत्वहें ला श्री महीयं हो प्रदेशात् हु भेड जातीक શ્રી તેમા ભાર્યા નાગલદે તમા: પ્રત્રઃ સંધવી પ્રેમજી આર્યાશ્રી જાલદે નિત્યં પ્રાચામતિ.

૧૧૭. ધાતુના પ્રતિમા સંભવનાથ ઉંચાઈ ઇંચ ૮🐄

લેખ—સ. ૧૭૦૩ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૧૨ ઝુધે શ્રી મૂળસંધે ભા૦ શ્રી પ્રભાચંદ્રાઃ તત્પટ્ટે વાદીચંદ્રો તત્પટ્ટે વિજયરાજ્યે ભા૦ શ્રી મહીચંગે ઉપદેશાત્ રાંદેર ( રાંતેર ) વાસ્તવ્ય હુમા કશા હરજી ભાર્યા ભાષ્ય ક્રીકાઈ પ્રત્ર સામજ ભાવ ભાવ રતન નિત્યમ્ પ્રણમિત.

૧૩૪ પદ્દમાસન ધાતની પ્રતિમા દ''

લંખ—માહા સુદી ૫ સે મે શ્રી મૂળસંધે ભાગ......હુમહ નાતીય શ્રી સ્વજી.....લેખ ધારામ ગયા છે.

૧૧૫ **પાર્શ્વનાથ ધા**તુની પ્રતિમા **૯ કેન્ટ સહી**ત હ''

લંખ—સં. ૧૬૮૩ વર્ષે ચૈત્ર વદો ૮ શુકરે શ્રી મૂળસંઘે સરસ્વતિ ગચ્છે ખલાત્કાર ગણે કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી વીર-નં દીન્વયે અ૦ શ્રી વાદીયંદ્ર તત્યકે અ૦ શ્રી મહીયંદ્ર તેવાંમ ઉપદેશાત જમક જ્ઞાતીય......ભાર્યા નાગલદે ત્યાર પત્ર સંધવી પ્રેમજ..... લેખ ચાક્કસ રીતે વાંચી શકાતા નથી.

૧૧૬. પદ્માવતી કૃષ્ણ પાષાણુ કેશરીયાજીના પચ્ચર. લેખ-નથી.

૧૧૬અ. પદ્દમાવતી ધાતુના પર્નુ"

લેખ—સં. ૧૭૧૭ વર્ષે કાગણ વદી ૧ ગુરૂ મૂળસાંધે શ્રીક મહીય'દો પદેશ:ત્ હું મડ દ્યાતીય સંવતી ભા, તસ્ય ભાર્યી ભાઇ કી બાઈ તથા: સતા: મેલજ તથા મદન તથા મકન તેવાં મધ્યે ભાઇ કીકાઇ પ્રશુમતિ.

૧૧૭. પદ્માવતી ધાતુના ૪૬"

લેખ—સં. ૧૭૨૨ જેઠ સુદ્દી ૨ શુકરે શ્રી મૂળસંઘે અ શ્રી મેર્ચંદ્ર ઉપદેશાત્ (સંલપુરા દ્યાતીય શા વિક્રમ રાવછ બાર્યો બાઇ શ્રોબાઇ પ્રહ્યુમતિ.

૧૧૮. પદ્માવતી ધઃતુના સાં. ૧૭૫૪ વર્ષે મૂળસાંધે ( **લેખ** વંચાતા નથી )

૧૧૯. ચરણ પાદુકા ધાતુની ૩×૩ શ્રો વાદોચંદ્ર પા<u>દ</u>ુકા–નમઃ

લેખ—સં. ૧૭૦૩ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૨ મૂળસંથે ભ શ્રી.. મહીચંદો ઉપદેશાત્ હુુમાડ સંધવી ભા સંધવી શ્રી હિરા ભગીતી. રતના પ્રચુમતિ.

૧૨૦. લેખ— ૩"×૫" સંસ્કૃત લેખ ૐ હોં શ્રી ઐ કલીં વદ. વદ વાગાદી સરસ્વત્યે નમઃ વગેરે લેખ છે. સં. ૧૭૦૩ શ્રી વૈશાખ સુદ્દી ૧૨ શુધે શ્રી મૂળસંધે ભ૦ વાદીચઢો તત્પટે ભ૦ શ્રી મહીચ દેષ્ઠ. ગુરૂપદેશાત હું અડ સંધવી મનજ સુત સંધવી ભા સંગવી શ્રી. હીરા સુત જીવા શ્રી ભગીતીયાઇ રતન પ્રસ્મૃતિ.

૧૨૧. રકે x રકે પાદુકા. લેખ વંચાતા નથી.

૧૨૨. ૧<sup>૧</sup> × ૧<sup>૧</sup> પાદુકા અ૦ શ્રી વિદ્યાન દીને નમઃ

૧૨૩. ૧ફે 🗴 ૧ફે વિજ્ઞાનંદીના પગલાં.

૧૨૪. "૩ 🗴 ૩" ચરણુ પાદુકા શ્રો વાદીચંદ્ર ચરણુ પાદુકા.

લેખ— સં. ૧૭૦૭ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૨ શ્રી મૂળસંધે ભ૦-શ્રી મહીચંદ્રીપદેશાત્ હું મહ સંધવી શ્રી હોરા ભગીની રતના પ્રણમતિ.

૧૨૫. ચરહ્યુ પાદુકા કૃષ્ણુ પાવાણ, લેખ નથી,

૧૨૬. તાંભાનું યંત્ર ગાળ ૧૧૬ ઇંચ. ૪૮ કાઠાનું યંત્ર.

લેખ — સં. ૧૬૬૦ વર્ષે શ્રો મૂળસાંથે માય માસે ભાર શ્રી દ્યાનભાષણ ભાગ શ્રો પ્રભાગંદ ભાગ શ્રી વાદીચંદ્ર ઉપદેશાત્ સિંહપુરા\_ સાલીય સંધવી તેજા ભાર્યા ભગ્ય સત. સંધવી શ્રી કાકમાઈ નાનછ પ્રથમિત.

૧૨૭. રૂપિ મંડળ યંત્ર તાબાનું ૧૨% (ગાળ)

લેખ—સં. ૧૭∙૩ વૈશાખ સુદી ૧૨ છુધ્રે શ્રી મૂળસ'ધ્રે ભા૦ શ્રી પ્રભાચંદ્ર તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી મહીચંદ્રોપદેશાત્ હું. મહ નાતીય - **પ્યુહ્રરાન પુર** વાસ્તવ્ય શ્રો ધનજી ભાર્યાં ભાઇ મુરઘાંઇ તત્ પુત્ર પાંડિત કલ્યાચ્છ તત પિતૃ ભાતુ હીરજી આર્યા ભાષ્ટ હાંસા પુત્રો રૂખલા ભગોતી ખેતાં બા, હર્ષમતિ પ્રશામતિ.

૧૨૮. તાંબાનું યંત્ર ધાતુનું હ" સાલલકારસ યંત્ર. સં. ૧૭૧૩ - ફ્રાંગણ વદી ૧ ગુરૂ શ્રી મૂળસધી ભાગ્તીયચ્છે પલાં ગણે ભાગ શ્રી પ્રભાચંદ્ર તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી વાદી ચંદ્ર તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી મહાચંદ્રી પદે--શાત 🕪 હું મહ જ્ઞાતીય શ્રી નયા ભાર્યા નાગલદે તત્ પુત્રી કહાન-ભાઇ નમતિ, વ. શ્રા થ્યા મહીસાગર પટ સમયે પ્રતિબ્ઠિનમ ય'ત્રમ્.

૧૮૯. ધાતુનું યંત્ર ૬૬" સેહિકામ્બ સં. ૧૬૪૬ શ્રી મૂળસંધે ·ભું બી વીરચંદ્ર, ભું શ્રો જ્ઞાનભૂષ્ણ, ભું શ્રી પ્રભાચંદ્ર ભું શ્રો વાદીચંદ્રોપદેશત ગાંધારતગરે સંધવી શ્રો સવા ભાષી રાજીવાઇ ંશ્રી ધનજી બાર્યા સાનાદે પ્ર**ચ્**મતિ.

૧૩૦. તાંબાનુ યંત્ર છે' ગાળ. સમ્યક્રમ ચારિત્ર સં. ૧૬૬૮ ્વર્ષે શ્રી મૂળસધે ભાગ શ્રી જ્ઞાનભૂપણ, ભાગ શ્રી પ્રભાચંદ્ર, ભાગ શ્રી વાદીચંદ્ર, ભ૦ શ્રી મહીચદ્રાપદેશત્ હુમડ દાતીય તાતા ભાર્યો માણેક સત જીવરાજ પ્રશમાંત.

૧૩૧. ધાતુનું યંત્ર કુ" ગાળ લાંબાનું આઠ ફ્રાહાનું.

લેખ—સં. ૧૬૮૯ કાલ્યુત વદી ૭ સુધે શ્રી મૂળસધે ભાગ શ્રી "મહીચંકોપદેશાત્ હુમડ જ્ઞાતિ શા. સંધેત્રી શ્રી પ્રેમજ નેમાનિત ભા**ણે**જ -ગાંગજ ભાતુજ સવજ પ્રણમંતિ.

૧૩૨. સભ્યગદર્શન યંત્ર–૬"

લેખ-સં. ૧૬૮૯ માઘ સદી ૧૨ શકરે મૂળસાંધે સરસ્વતિગગ્છે ભળાતકાર ગણે વાદીચંદ્રઃ તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી મહીચંદ્રો પદેશાત સિ<sup>°</sup>હંપુરા ત્રાતિય રાધવ ધનજી સુત સામજી પ્રણમતિ.

૧૩૭. પકું" તાંબાનું આદ કાઠાનું યંત્ર.

લેખ—સં. ૧૬૨૨ વર્ષે પાષ વદી ૬ શ્રો મૂળસંધે ભગ્શ્રી વીરચંદ્ર-ભાગ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ભાગ શ્રી પ્રભાગ કે ઉપદેશાત હુમડ દ્યાતીય. સ'લવી સવા ભાર્યા શ્રી આસળાઇ.....પ્રણમતિ.

૧૭૪. ધાતુનું યંત્ર તાંબાનું અનદ કાદાનું.

લેખ-સં. ૧૭૧૩ વર્ષે કાલ્મણ વદ ૧ મૂગ્રસ મૂળસંથે ભારતીય-**ગ**ચ્છે બળાત્કાર મણે કુન્દકુન્દાચાર્યાન્વચે ભ૦ શ્રી વાદીચંદ્ર ભ૦ શ્રી મદીચંદ્રોષદેશ ત્ હુમડ શા. ઇન્દજી રામજી તસ્ય ભાર્યા બાઇ ચાંગા તયાઃ સતૌ શા. રૂપછ મતછ નામાનાં તેવાં મધ્યે બાઇ ચાંગા યંત્ર નમતિ...

૧૬૫. ધાતુનું દશ લક્ષણનું યંત્ર ૬ ઇચ તાંબાનું.

લેખ—સં. ૧૭૨૨ વર્ષ પાષ સદી ૨ શકે શ્રી મળસાંઘે ભ૦ **એ** મહીચંદ્રઃ તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી મેરચંદ્રીપદેશાત્ હુમડ શા વીરજી-**લાયા વાઇ કુએર સુત રામી પ્ર**ણુમતિ.

૧૩૬. ધાતુનું દરા લક્ષણનું યંત્ર ગાળ પા ઉચ.

લેખ—૧૭૦૩ વર્ષ વૈશાખ સુડી ૧૨ ક્ષુધે શ્રી મૂળસંધે સર-સ્વતિગચ્છે શ્રી મહીયનદો પદેશાત સુવાયું કાર જ્ઞાતિ સાની શ્રી: નારાયસ ભાર્યા બાઇ શ્રી કુલવાઇ પુત્રો શ્રી ગાકળ પ્રશ્વમતિ.

૧૩૭. ધાતુત યંત્ર ચાખાંડું અનંત વતનું.

લેખ-સં. ૧૫૮૯ તું સિં**હપુરા** શાંતિય સં. બલા આર્યાં મંગા. સત બહિરાજ ભાર્યા લાડકી સં. વેચા બાર્યા સમાસ વારા.

૧૭૮. ચાંદીનું યંત્ર દશલક્ષણીનું ગાળ દા ઇચનું સં. ૧૯૮૪

ના ભાદરવા સુદ ૯ શ્રી દિમમ્યર જૈન મ'દિરમાં અપ' છા. શ્રી મૂળ-સાધે ખલાત્કાર ગણે શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્યાન્ત્રયે ભ૦ શ્રી ગુણચંદ્ર તરય પંડિત શ્રી સરેન્દ્રકોર્તિ જીના ઉપદેશથી શેડ નાનચંદ લાલચંદની વિધવા સરજભાઇ તરકથી.

૧૩૯. ચાંદીનું યંત્ર સિહ્ચકતું તદ્દન છર્જા અવસ્થામાં પ ઇંચનં. ત્સેખ છે. પણ કપાઇ ગયા છે.

ા ૧૪૦. સાલલકારખુનું યંત્ર ધાતુનું ૪ાા ઇંચ સં. ૧૭૪૬ મહા સદી ક.....લેખ ભરાખર વંચાતા નથી.

૧૪૧. ધાતુનું સિહ્યક યંત્ર જાા ઇંગ. સં. ૧૬૭૪ પાેષ વદી પ ને સામે શ્રી મૂળસાંધે અ. શ્રી વાદી મૂળણ તત્પટે ભાગ શ્રી રાજ-ક્યતિ ગુર્પદેશાત સા. ક. શા. ભા. કનકાદે સં. સુ ધનજ નાનજી, ભાષા જ પ્રશ્નમતિ.

૧૪૨. ધાતનું સિદ્ધચક્ર યંત્ર ૫ ઇંચનું.

લેખ – સં. ૧૫૩૦ શ્રાં મૂળસાંધે ભાગ શ્રી **સ**વનકીર્તિ તત્પટ્ટે ·ભ • શ્રાં ત્રાનભૂષણ ગુરૂઉપદેશાત્ હુ**મ**ડ શ્રેષ્ઠો ક્લાલા સતદેવા.

૧૪૩. ધાતનું સિદ્ધ માંત્ર આ ઇંચ સં. ૧૭૪૪ વર્ષે કારતક ્સદ ૧૭ સામે કાષ્ઠાસંઘે ભ. શ્રી રામસેનાન્વયે ભંગ ત્રાનભૂપણ, ભંગ સુરેન્દ્રકોર્તિ તેન પ્રતિષ્ઠિતં **નરસિંહપુરા** પંચલાલ ગાત્ર શા. ગાકળ ંત્રીક્રમ ભાર્યાં અમર પુત્ર સુરચંદ નિત્યમ્ પ્રણમૃતિ. !

૧૪૪. ધાતુનું દશ લક્ષ્યુ યંત્ર ૩ ઇંચનું.

લેખ-સં. ૧૭૪૯ મહા શુકલ પક્ષે.....બાકી વંચાતું નથી.

૧૪૫. સરસ્વતિના લેખનું ચાંદીનું યુંત્રું એ કટકા છે......

૧૪૬, સકેદ પાષાએ પદ્માસન ચંદ્રપ્રસની પ્રતિમા ઉચાઇ **'\$** १३.

લેખ-સ. ૧૬૪૮ વર્ષે મૂળસાંઘે ભાગ પ્રભાગાંદ, ભાગ વાદીયાંદ્ર -મંધાર હુમડે શં. સવા ભાષી સીંબાઇ... ત્યાકી લેખ વંચાતા નથી.

૧૪૬. ક્ષેત્રપાળ ૧૭ ઇંચ ઊંચા. ક્ષેખ નથી.

ત્યા પ્રાચીન મંદિરતા છેલ્લા છોલાર થયાતા નીચે પ્રમાણે સ્ત્રેખ દીવાલ ઉપર છે: --આ પવાસથ વીસા હુમ્મડ મંત્રેશ્વર ગાત્રો શ્રેક હીરાચંદ ગુમાનજીએ પાતાના તીર્ધક્રપની યાદગારી કાયમ રાખવા સારું કરાવ્યું છે. સં. ૧૯૬૬ ના વૈશાખ સદ ૧૩ ને શનેઉ. આ મંદિરમાં એક બોંયર છે. જેમાં ખાંડત ૪-૫ પ્રતિમાંએ છે.

પુરતકામાં છાપેલાં થાડાં પુરતકા છે અને હસ્તલિખિત માત્ર એક ગરકા છે.

નાટ-સરતથી સા માઈલ પર સામે પાર આવેલું તાપીત2 સંદિર (રાંતેર) શહેર સુરતથી પણ લા પ્રાચીન છે. જ્યારે સરત -આશરે સ. ૧૨૦૦ માં વસેલું ત્યારે ગાંદેર તે પહેલા ખસેર ત્ર**ણસો** વર્ષ પહેલાં વસેલું હાવુંજ જોઇએ. ભદારકતી દીકહીની એક માદી ગાંધારમાં આવેલી ત્યાંથી રાંદેરમાં આવેલી ત્યારે ભાગ દેવેન્દ્રક્ષીતિ સંદિરમાં હતા તે પછી આ ગાદી સરત આવેલી ત્યારે તેના બહારક શ્રી વિદ્યાનંદી હતા જે સં. ૧૫૦૦ માં થઇ ગયા છે. રાંદેરમાં દશાહમડાની ધણી (આશરે ૫૦-૭૫ ધર) વસ્તી હતી તેથી આ સ્થાન હુમક શેરીને નામે ઓળખાય છે. સિંહપરાની તથા નરસિંહ-પરાની વસ્તી પણ હશે એમ લાગે છે. હાલ તા એકજ ધર દશા-હુમક ભાઇનું છે. એના છેલ્લા જુર્જોહાર સં. ૧૯૬૬ માં થયેલા તેતા ઉલ્લેખ ઉપર અષાયેલ છે. વળી રાંદેરથી અહધા માઈલ ઉપર ભા વિદ્યાન દેરવાયીના તેમજ ખીજા પ્રમાલાં (ચરણપાદુકા) છે.

સ. ક. કાપડિયા. તા. ૨૬-૧૧-૫૮

# શ્રી વિદ્યાન **દસ્વામી** (કતારગામ) નાં ચરણ પાદુકાઓ (પગલાંઓ)ની યાદી.

મં. ૧૫૦૦ ના અરસામાં સુરતની જીતી માદીએ થઇ ગયેલા મહાવિદાન લદારક ૧૦૮ શ્રી વિદ્યાનં દેજી જેઓ સુરતમાં રહેતા હતા પણ ગૂજરાત અને સૌરાષ્ટમાં વારંવાર ભ્રમણ પણ કરતા. હતા અને જેમણે અનેક પ્રતિષ્ઠાઓ કરાવી હતી, તેમના સ્વર્ગવાસ સુરતમાં સં. ૧૫૧૮ ના માગશર વદ ૧૦ સુરતમાં થયા હતા, જેમહાન્ ઉત્સવરૂપે ઉજવાયા પછી શ્રી વિદ્યાનંદ સ્વામીનાં પગલાં. (ચરલ્ પાદુકા) સુરતથી રાા માઇલ પર કતારગામની પાસે વરતીયા દેવડી પર કે જ્યાં શ્રી વિદ્યાનંદ સ્વામીના અતીમ દાહ સંરકાર થયા હતા ત્યાં પધારવવામાં આવ્યા હતાં જે પગલાં હાલ મંડપની પાછલી ભાજીએ છે તેના લેખ લસાઇ ગયા છે. લયલા એક એક કાના માત્રા જણાય છે. તેમજ અકારતી ભાજીએ વચ્ચે ા ગાખલામાં ધ્યાત્રા જણાય છે. તેમજ અકારતી ભાજીએ વચ્ચે ા ગાખલામાં ધ્યાત્રા જણાય છે. તેમ અતીવ પ્રાચીન છે

અત્રે ભ રુ શી વિદ્યાન દેરવામી ત્યાદ થઇ ગયેલા ભદારકા, મુનિએક વગેરેનાં પગલાં (ચરણુ પાદુકા) સ્થપાયલા જેથા આશરે ૭૫ સુધો ચરણુ પાદુકા અત્રે ત્યિરાજિત છે જેમાંના કેટલાંક અતીવ જીર્ણુ થઇ ગયેલાં છે. ઘણી દેહરીઓને લીધે આ સ્થાન વસ્તીયા દેવડીં: (દેહરી) ના નામે પ્રસિદ્ધ છે.

આ વિદ્યાત દ રવાની પર સુરતના રાયકવાળ જ્ઞાતિના શા શીવા મારારે આશરે ૧૨૫—૧૫૦ વરસ ઉપર ખુકલા માટે મંડ્ય છાપરા સાથે બંધાવેલા અને બધા દેહરીઓ પાસે માટુ ખેતર આવેલું. છે. જેમાં આશરે ૬૦ આંબાના વૃક્ષ છે. તે તળાવ છે. જુના છાપરાંતા તથા દહેરીઓના જ્ણાંદારની જરૂર હાવાથી સ્વર્ગીય દાનવીર શેઠ માણેક મંદજ હીરાયંદ વગેરેના પ્રયાસથી સં. ૧૯૫૫ માં તે છાપરા પર મેટા બંગલા બંધાયલા અને વિદ્યાનંદના દહેરીના જ્રોદાસ્

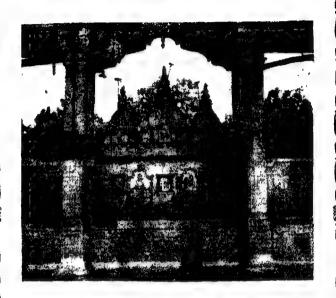

શ્રી ૧૦૮ વિદ્યાન'દ સ્વામી સ્વરતના પ્રાચીન '' શ્રી '' અને ચરણ પાદુકા તથા સ્વા આચાર્ય શ્રી શાંતિસાગરજીના તેમજ શ્રી વિદ્યાન'દ સ્વામીના ૫૦૦ વર્ષ ઉપરના ચિત્ર ઉપરથી ખનાવેલ સ્ટેચ્યુ

કતારગામ (સુરત.)

(જુએ પાતું પ્રસ્તાવના)



કતારગામ (સુરત)માં શ્રી વિદ્યાન'દસ્વામી ચ્યાદિની ૮૦ ચરણ-પાદુકાઓ છે. અત્રે હાલમાં ભ૦ મહાવીરની ચૌમુખી પ્રતિમા માનસ્ત'ભ પર બિરાજમાન કરાઇ છે.

(જીઓ પાનું ૨:૪)

असी जाश कि जारे। जा का जेसा का जे तेनी केंद्री प्रसिद्धा का की गुल्क्यं हुए ना का वेशा जा सुद्द १ प हिने थयेसी ते पछी शेठ की श्वां का सुधानक का व जाते जाती है। मंद्रम क्ष्म विकाल हिनी मासी का बाये। कते। को व जाते जाती है। मंद्रम का क्ष्मील काणी ने हिंचा का का पर छें) के बारे का से तारे का मीनमा हो। पडी ध्वां का जाते कतां. अने हिंदीओ। वांडी वांडी वांडी करी करी करी.

આવી. સં. ૧૯૯૪ માં સરત મંળકમાંથી ત્રોડી હીય કરી આવ્છ ભાજાતી **બધા દેહરીએા નવેસરથી ગડરા અતે કાંક્રે**ટથી બાંધવામાં આવી ને તેની પ્રતિક્ષા સં. ૧૯૯૫ના જેઠ સરી દ ને દિતે શક્ય હતી તે પછી બધી દહેરીઓ માટે ૨૦૧) કે ૧૦૧/ની રકમા ભરાદ હતી તેમજ શા. જયંતીલાલ છગનલાલ ગજીવાળા તરકથી માંત્રપમાં ભાદીએક જડાવાઇ ને શેડ તારાચંદ્ર નવલચંદ જવેરીના પ્રયાસથી શેડ હીરાચદ ગુમાત્રજી મંડપતા જીર્જોદાર થયા જેવી હાલ ત્યાં સારી **સમ**્યાર છે અને વળી શા. કીકાભાઇ ઉર્ફે અમરચંદ અમેચંદ તરકથી માટા ખ્વાનકંડ થયા છે. તેમ જ શિખરજીના પદુ, (આંદ્રસના) ખેર-આમતાળા કા, ગમતલાલ કપુરચંદ તરફથી થયે છે જેથી અને કારતકો પત્રમ, ચૈત્રી પૂત્રમ, મામસર વદ ૧૦ (પોષ દશમી) તથા વૈશાખ સડી પૂનમ પર મેળા ભરાઇ પૂજા ભાષાય છે. તથા ભાત પણ વેંચાય છે. लयारे ४००-४०० ती संभ्या क्षेत्रत बाब छे. या क्षेत्रते। वहीवट प्रथम शेह धेबालास पानायांह सर्वेशना वास ने सारी रीते हरता હनाः ते पर्छी आशरे रण वरसधी ४ ८२टीओ नीमार्घ भा स्थानने। क्बीवर व्यवस्थित रीते यासे हैं ते मेनेक्या रस्टी आर्ध महमलाल કાકારદાસ સર્રેયા છે: અત્રે પહેલાં ૭૫ વર્ષ પર દર્શાંબ રહેતા હતાં ने सम्मवते। भार केंगा शुक्रदेवप्रसाद आश्रहें रूप वरस रहेशां भाद अभि काम करते। इते। ने सामपति णाह तेनी पतनी नं ि काक આ સ્થાનને સાગવે છે: ને ત્યાંના એક ઝુંપડીમાં રહે છે. એ

આંખાઓ અતે તળાવની, વધુ વ્યવસ્થા **યાં**ય તેં માટી આવક યાય તેમ છે.

જ્રણીદાર પહેલાંની ખિરમાર દહેરીએનાં એ નમુના પણ અગ્રે चहेता देवाओं आव्या हो

વળા આ સ્થાન એટલં પવિત્ર અને અતિશયોહિત વાળ ગણાય છે કે અત્રે કતારગામ તથા આજાબાળના અજૈના અર્ત્રે દર્શન આવી નાશું, કૂળ, દીવાે વગેરે માનતાઓ ચઢાવે છે. તે નાળીમેર વધીરે છે. તે અહધું ગઢાવી અહધું ધેર લઇ જઇ વેંગે છે.

વળી અત્રે ત્રણ-ચાર વરસ ઉપર સ્વર્ગ આચાર્યાં શ્રી ૧૦૮ શ્રી શાંતિસાગરજની ભરમ શેઠભાષામાઇ તાસવાળા એ પધરાવેલી ને ચરણ-પાદકા શ્રી ગિરધરલાધ પૂનમચંદ વકીલે પધરાવેલાં તેમજ વિદ્યા-ન દુજના શ્રીની જમણી બાજાએ આચાર્ય શ્રી શાંતિસાયરજની સ્ટેચ્યુરૂપ મૃતિ શાં. જ્યંતીલાલ છગનલાલ ગજરાળા કાકા મગનલાલના રંમરણાંથે વિરાજમાન કરાઇ છે. અને કતારગામના ૧ પૂજારી રખાયલા છે જે નિત્ય આવીતે બધાં પગલાંએા વગેરૈની પ્રક્ષાલ પુજા કરી જાય છે.

## વિદ્યાન દસ્વામી (કતારગામ)ની ચરણ પાદકાએાની લેખ સહિત યાદી.

૧-૨-૩-૪. શ્રી(મારસમાં કાતરેલા) પાા×૪ વીદ્યાનંદ સ્થામીના આગલા ભાગમાં છે. જેતી આગળ તેમજ આજાગાન્ય એ ગાખલા મળાતે આરસના ત્રણ પુગલાંએ વૃતન છોહોદાર વખતે સં. ૧૯૫૫ વશાખ સદ પુનમને ગરેલ (સન્ ૧૮૯૯) માં વિસાહમડ સ્વ. શેઢ માણેકમંદ લાબચંદ ચોકસી મુંબાઇ તરફથી બનાવાયેલાં છે.

પ. શ્રી વિદ્યાનંદ સ્વામીનાં પગલાં ૭ x ક અસલ પ્રાચીન આરસના, છે. ક્ષેખ હતા પરંતુ ધરાઇ ગયા છે. માત્ર એક બાહ્યુ કાના ચાત્ર દેખાય છે. આ પગલાં પાછલા ભાગે પૂર્વાભિમુખે છે. -

- ક ચરત્યું પાદુકા સં. ૧૮૮૭ વર્ષે માગસંર સુદી કે શ્રી પૂળસંથી ભાગ શ્રી ધર્મચંદ્ર પાદુકા શ્રી ધર્મચન્દ્રોપદેશાલ શ્રી નિત્યમ્ પ્રભુમતિ ≰×૧૧ા સાથે પીછી કમંડલ છે.
- છ. ચરણ પાકુકા શ્રી શ્રીમત ભકારકજી શ્રી શ્રી ૧૦૮ શ્રી ગુણુચંદ્રજી સં. ૧૯૭૭ વૈશાખ માસે શુકલ નક્ષે ૩ મોમે. સ્ત્રર્ગવાશ્વ સં.,૧૯૭૪ પાષ વર ૧૨ (સાજતા) માં ૮×૭॥
- ૮. ચરષ્યુ પાદુકા સંવત ૧૮૮૨ ના માગશર સુદ ૧૨ તે વાર ≈વેઉ શ્રી મૂ૦ ભ૦ (મૂળસંધે ભદારક) શ્રી વિદ્યાનંદિ શિષ્ય શ્રી જિનસાગર પાદુકા ભ૦ શ્રી ધર્મચ-દ્રોપદેશાત્ શ્રી સંધ નિત્યમ્ શ્રષ્ટુમતિ. ૮×૯.
- ૯ ચરણ પાદુકા—સં. ૧૯૮૭ પેાષ શુકલ પાંચમ અુધવાર. શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતી ગચ્છે ખળાત્કાર ગણે ભ∘ શ્રી ૧૦૮ શ્રી ચુણચંદ્રજી તસ્ય પટે ભ∘ શ્રી સુરૈન્દ્રકીર્તિ'જી સ્વર્ગવાસ (સોજીત્રા) ત્તસ્ય પાદુકા સ્થાપિતા ૯×૯.
- ૧૦. ચરણ પાદુકા—સં, ૧૭૦૧ વર્ષે પાેષ શુકલ ૧૩ બાેગ્રે શ્રી રાયદેશે ઈલ્વદુર્ગે (ઈડર) જગન્નાથ રાજ્યે ભદારક શ્રી રામકીર્તિ -ચરણ પાદુકા ૮×૮.
- ૧૧. ચરણુ પાદુકા—સં. ૧૮૮૭ વર્ષે ફાલ્યુણુ માસે શુકુલ પક્ષે પંચમ્યાં તીર્થો ગુરવાસરે ઇત્વિદુર્મે (ઇડર) શ્રા ગંભીતસિંહ રાજ્યે ભ૦ શ્રી યશકોતેઃ ચરણ પાદુકા ૯×૯
  - ૧૨ ચરણ પાદુકા—૧૯૫૫ માણેકચંદ લાભચંદ વાળી ૮૧૧×૮૫
  - ૧૩. ચરથુ પાદુકા—સર્વેદ જીતા પાષાચુના ૯×૧૦ પ્રાચીન. લેખ—નથી.
- ૧૪. ચરથ પાદુકા—અ તિમ યુત્ત કેવળા ૧૦૦૮ થી જ મૂ-રુવામી મહારાજકો ચરથ પાદુકા ૯x૯.

૧૫. ચરાય પાદ્ધા - શી ૧૦૮ અના થી સંમતભદ સ્વામીની THE YIEST CITY

૧૬. ચરુષ્યુ પાદુકા---રવસ્તિ શ્રી શાં. ૧૮૪૧ વૈશામ્ય સુદ્દ પ ભાગ્ શ્રી દેવેન્દ્રકીર્તિ તરય પાદકા ભાગ શ્રી મુળસાંધે ખલાદકારગણે 🐒 વિદ્યાભૂષમ પ્રતિષ્ઠાપિત પ્રમુખીત સામર.

૧૭. ચરણ પાદુકા—સં. ૧૯૧૫ શેઠ માણેકચંદ લાલાચંદ્ર વાલાના નવા પગલા ટાહ ટા.

૧૮. ચરાયુ પાદુકા—શ્રી સં. ૧૯૨૧ ના વૈશામ સુદ ૩ **#નિવાસરે શ્રી મુળસાંદો સરસ્વતિ મચ્છે ખલાત્કારમણે કેંદ્રકંદા**-ચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી વિદ્યાભૂષણ તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી ધર્મચંદ્રજી તા પૂરુ ભરુ શ્રી ચંદકીર્તિ છ તક માદુકા તસ્ય શિષ્ય પં. સિવલાલ પ્રાથમિત. પીછી ક્રમણલ સહિત exell.

૧૯. શ્રી ચરસા પાદુકા—શ્રી સં. ૧૮૬૨ ના મઢા વદ ૪ વાર **અરે**ઉ શ્રી મૂળસંધે સરસ્વાત ગચ્છે બલાત્કારમણે કુંદકુંદાચાર્યાન્વયો 🛍 વારીતના ભાગ શ્રી શભાગંદ તે. પ. ભાગરત્વચંદ્ર, ત. પ. ભાગશ્રી ગ્રામાર્યાદ્ર પાદુકા પ્રતિષ્કિતમ ૭×૬.

૨૦. શ્રી ચરૂ પાદકા--૧૦૮ શ્રી આચાય શ્રી પુષ્પદ તજની ચારા પાદુકા નવીન ૮×ા.

ર૧. સ્વર્ગ શ્રી ૧૦૮ ચાર ચર શ્રી શાંતિસાગરજી મહારાજના સ્વર્શવાસ સં. ૨૦૧૧ ભાદરવા સુદ ૨ રવિવારે શ્રી <u>ક</u>થક્ષગીરી ક્ષેત્રમાં યમ માંલેખના મરાય પૂર્વક થયેલા તેના અંતિમ સંરકાર પછીતી અસ્મ સરત લાવેલા તે રૂ. ૮૦૧) આપી શા. ખાબુબાઇ માતાચંદ્ર तासवाणाओं आ भरभने। अणश विधिपूर्व' भीका आहरवा सह € તે રવિવારે પધરાવ્યા હતા. તેજ સ્થળે સ્વ∘ સ્યાચાર્યાંશ્રીતી. મામ પાદ્રકા નરીન બનાવાએલી તે રા. ૧૭૫૧) આપી શા. **શ્રીરધ**રલાલ પ્રનમચંદ વકીલ માંડવીવાળાએ વિધિષૂર્વક પધરાતા સ. ૨૦૧૨ વંશાખ સુધ ૧૧ સ્વિયારે ૧૮×૧૮ તેમાં **ગરેલું પાદુકા** ૯×૯ છે.

રર. ગરેશુ પાદુકા --- ઓ ૧૦૮ આવાર્ય કર્યો સુજ મેરીજની ચરશુ પાદુકા ૯×૮.

ર ક. ચરણ પાદુકા—સં. ૧૯૫૫ રોક માણેકવં**દ લાભવ**ંદ ચાકસોવાળો સમ×તા.

૨૪ ચરણ પાદુકા—શ્રી ૧૦૮ શ્રો કુન્દકુન્દાચાર્યજીની ચર**લ્યુ** પાદુકા ૬×૭.

રપ. ચરણ પાદુકા – સં. ૧૯૫૫ શેઠ મા. લા. ચાકસીવાળી.

ર દ. ચરણ પાદુકા — અતીત્ર પ્રાચીત, જાતા સફેદ પાષા**ણની** સેખ થસાઇ ગયા છે. દ×છ

રહ, ચરલ પાકુકા —અતીત પ્રાચીત, જીતા સફેદ પાષા**ણતી.** લેખ પસાઇ ગયે છે ૧૦૪૯

ર૮. ચરણ પાદુકા—પીળા રંગના પાષાણ

ક્ષેખ-લસાધ ગયા છે. પ×૪.

રહ. ચરેથ પાદુકા - સફેદ પાષાસની.

લેખ-લસાઇ ગયા છે. હ× :.

૩૦. ગરણ પાદુકા—સં. ૧૯૫૧ રોઠ બાબુકચંદ <del>લાભ</del>યંદ સુંભાષ્યાળી ટેલ×૮ા

81. ચરણ પાકુકા—સફેદ પાષાલુંની. લેખ પકાઇ મધા છે, અતીર પ્રાચીન છે. આ≾છા.

ં કરે. શરણ પાદુકા — સફેદ પાષાએ 1 સં. ૧૬૮૦ વર્ષે ચેત્ર સુંદ ૬ તે સાર્ગ થી પાંચાંચંદ્ર (ઇ!તિં<sup>\*</sup>)…પં. શુબંચંદ્ર પાા≭ા.

**૭૭. ચર**ચ્ચુ પા**દુકા—સફેદ પાયાચ્યુ અ**તીવ પ્રાચીન.

ેલે મ — થેવાઇ ગયો છે હાર્જિટ હ

કપ્ત. ચરણ પાદુકા—સફેદ પાષાએ પ્રાચીત.

લેખ- ધસાઈ ગયા છે. ૧૦×૧૦.

av. ચરછા પાદકા—સફેદ પાષાથા પ્રાચીન. ૪×પા

**૩૬. ચરણ પાદુકા—સંવત ૧૯૫૫ મા. લા. મુંબ**કવાલા વાળી agl cuxe.

36. ચરસ્ પાદુકા – સં. ૧૯૫૫ માં, લાં, મુંબાર્ક ૯×૮ાા.

ac. ચરણ પાદુકા—સફેદ પાષ:ણની પ્રાચીન.

લેખ--- લસાઇ ગયા છે દાા×ાા.

૩૯. ચર**ચ પદુકા**—સં. ૧૮૬૩ વર્ષ પાષ માસે કબ્બ પક્ષો તિથી સપ્તમ્યામ્ શુક્રવાસરે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિગચ્છે ખ. ગ. મુંદમંદા. ભાગ શ્રી સકલકાર્તિ તદન્વયે ભાગ શ્રી વિજયકિર્તી દેવા: તા. ૫. ભા શ્રી નેમીચંદ દેવાઃ તા. ૫ ભા શ્રી ચંદ્ર[કર્તી છ તરયે-મુખ પાદુકા ભાગ શ્રી યશકિર્તીભિઃ પ્રતિષ્ઠિતમ્ સરસ્ય શ્રી રસ્તા **શકાં** અવત સં. જગજીવન વીસ્ચંદ શ્રી ૮×૮

૪૦. ચરહાપાદુકા (આરસ) સં. ૧૮૮૩ વર્ષે (બ્રલક્ષી સં. ૮૮૩ છે) મામશર સહી દ શ્રા મૂળસંધે ભાગ શ્રો વિદ્યાભાષણ પાદકા ભાગ શ્રી ધર્મ ચંદ્રો પદેશાત શ્રા 'સંધ નિત્ય' પ્રણમતિ ડાા×૧૧ા

૪૧ ચરલપાદકા (ભારસ) સં. ૧૮૨૫ વર્ષે આસોત્તમ માસે કુખ્ય પક્ષે દિતીયા સામવાસરે શ્રી મૂળસંથે સરસ્વતિગચ્છે બલાત્કાર અણે શ્રી કુંદકું દાચાર્યા-વયે ભાગ શ્રી ૧૯૮ સકલક નિર્દારત પટ્ટે ભાગ શ્રી ભવનકી (તે સ્તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી ચંદ્રકી તિ શ્રી હાનભ્રષણ તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી વિજયકોર્તિ સ્તાપટ્ટે ભાગ શ્રી શ્રુતચંદ્ર સ્તાપટ્ટે ભાગ શ્રી સુમતિકીર્તિ: તત્પટ્ટે ભા• શ્રી ગુખુકીર્તિ તદતુક્રમેખુ ભા• શ્રી ૧૦૮... થી નંદીવિજય પવાસિકેલ્યઃ પાદુકા-શામી-પ્રત્યાપિતમ્ ६×૬ાા

૪૨. ચરસપાદુકા (મારસ) સં. ૧૮૨૫ વર્ષ માસાત્તમ માસે

સુભ વૈશાખ માસે શુકલ પક્ષે દિતીયા ભામવામાં શ્રી મૂળસાધે શ્રી સરસ્વતિગચ્છે ખલાતકાર મણે શ્રી કુંદકું દાચાર્યા ન્વયે ભા• શ્રી ૧૦૮ શ્રી યુત્રકી તિ તત્પટે ભા• શ્રી ધર્મ ચંદ્ર તત્પટે ભા• શ્રી રત્નકી તિ ... શ્રી ૧૦૮ શ્રી ચંદ્રકી તિ : તત્પટે ભા• શ્રી પ્રમાચંદ્ર તત્પટે ભા• શ્રી પદ્માનાં દી તત્પટે ભા• શ્રી ૧૦૮ ઐશ્વર્ય ગ્રુણ શાબિત વાદિશન્દમદ-ભાં જ સકળકાર્તિ તસ્ય પાદુકા વડળતા લધુશાખા વા ગૌત્રે વસુ-ધીરાકભા ગામ વાસ્તવ્ય શ્રી ચારકી તિ કેન તદાસ્ય પાદી પ્રતિ-શાપિતી માપ દામ દા

૪૩. સં. ૧૯૫૫ મા. લા. ચાકસીવાળા નવા ૮ાા×૮ાા

૪૪. ચરચ્યુપાદુકા (પાષાણુ) જાતો માં ૧૮૨૪ વર્ષે ચૈત્ર વદ ૧૧ વાર સુધે શ્રા કાકાસધે નંદિતટગચ્છે ભ૦ શ્રો રામસેનામ્નાયે ભ૦ શ્રી સુરેંદ્રકૌતિ જી તસ્ય પટ્ટે ભ૦ શ્રી સકલકોર્તિજી તસ્ય ચરના-રવિલ-નરસિંહપુરા ગ્રાતીય…શ્રો સંઘ ત્રચ્ચાંત્રતમ્ ૭×૭

૪૫. ચરખુપાદુકા પ્રાચીત સફેદ પાષાણું લેખ-મસાઇ ગયો! છે ૯-૧૦

૪૬ ચરચુપાદુકા (નવી) સં. ૧૯૫૫ **શેઠ મા. લા. ચાેક**સી-વાળી ૮×૮

૪૭ ચરણ પાદુકા—સં; ૧૯૫૫ મા. લા. ચે કસીવાળી હાા×લા

૪૮. ચરણ પાદુકા—(આરસ) પ્રાચીન.

લેખ-સં. ૧૭૨૧ વર્ષે શાક ૧૬૮૬ પ્રવર્તમાંને કાર્તિક માસે શુક્રલ પક્ષે પ્રતિપદ દિવસે દેવલે કમ્ પ્રાપ્ત શ્રો મૂળસાંથે સરસ્વતિ મચ્છે ભલાતકાર મધ્યે માં કુંદકું દાચાર્યાન્વયે અરુ શ્રી પશ્ચનંદી અરુ શ્રી દેવન્દ્રકીર્તિ, અરુ શ્રી જિનો જયતિ સ્વન્તિ શ્રો પ્રભાગદે, અદારક શ્રી વીરચંદ્ર, ભરુ શ્રી શાનભૂષ્ય, અરુ શ્રીપ્રભાગદે, ભરુ શ્રો વાદીચંદ્ર, ભરુ શ્રી મહાચંદ્ર, ભરુ શ્રો શેર્ચંદ્ર, ભુરુ શ્રી જિન્ચંદ્ર, ૧૫૦ એ વિદ્યાન દો, થી સુર પાકુલ......................... સંચ નિક્ષણ પ્રાથમિત સ્વરાગા

જન: ચરણ પાદુકા—પીળા પાપાણની પ્રાચીન પ×પાા લેવ પસાસ મધા છે.

૫૦. ચાલુ ૫ દુકા—શ્રી ૧૦૮ શ્રી રવિષેલા ગાય છકી ચરેલુ પાદુકા ક્ષાપ્ત.

પ૧. ચરણુ પાદુકા--- શ્રી ૧૦૮ શ્રી ધરસેનાચાર્યજીકી ચર**ણ** પા**દુકા** પ×દ.

પર. ચરણ પાદુકા—શ્રી ૧૦૮ આચાર્ય શ્રી યેાગી-ક્રદેવકી ચર**ષ્કુ** પાદુકા ૮×૮.

પક, ચર**ણ** પા<u>ર્ક</u>કા—સં. ૧૯૫૫ મા. લા. ચાકસીવાલી ૮ાા×૮

પ૪. **ગરથા પાદુકા**—સં. ૧૮૧૪ વર્ષે કાર્તિક વદી **પક્ષે પ** મોતમસ્ય પા**દુકા શ**ા. દાવદાસ સામચંદ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ૪×૫.

પમ ચરસ પાદુકા કફેદ પાવાસની.

હેખ- 4 જાઇ મયા છે exto પ્રાચીન.

યક, ચરજ પાકુકા -- સફેદ પ વાછા.

લેખ - પસાઇ ગયા છે. પ્રાચીત **૯**×1•

૫૭. ચરથુ પાકુકા—સફેદ પાપાસ.

લેખ-ઘસાઇ ગમા છે હ×૧ ..

પડ. વ્યાવક માદુકા---માં. ૧૮૧૦ ગામસર સુદ.....કંક-કુંશવ્યાચી-ત્રવે લાગ્યાં સકલક∖તિ તત્પદે લાગ્યા ર.....સસ્વેવસ્ માદુકાઃ ૧૦×૧૦.

પદ, ગરજ પાદુકા—સફેદ પાયાલ. લેખ—લક્ષાઇ થયા છે. હ∗૮ા પ્રાચીત.

કું. ચરલ માદ્દાનામાં, ૧૯૫૫ શેઠ માણેકમંદ લાભગંદ વ્યાકમાવાળો /IIX/.

કર. ચરણ પાદુકા--(મારસ) સં. ૧૮૬૩ પૌળ માત્રે શક્લ પક્ષે સપ્તમ્યાં તિથી શક્રવાસર અને મળસાંથે સરસ્વતિ મચ્છે . ખલાત્કારમણે શ્રી કંદકંદાચાર્યાન્વચે ભાગ શ્રી સક્લકીર્તા પદ<del>કવર</del>્ચ अ० था विकथशीत हैवारनायहे लाक था नेमिसंब हेवास्तरपहे ભાગ શ્રી સંદર્શીર્લ દેવાસ્તરપૂરે શાકાગક શ્રાં રામકીર્તિજી કસ્યેમ भाइका अहारक श्री यशप्रीर्ताकः अतिक्रित्य र ४८.

કર. ચરણ પાકુમા-- સં. ૧૮૨૫ ના વર્ષે શુભ માસાત્તમ માસ વૈશાખ માસે સામવાસરે શ્રાં મળસંધ સરસ્વાત મુચ્છે બલાતકાર મણે શ્રી કુદકુંદામાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી સકલકોર્તિ તતપટ્ટે ભાગ શ્રી -રતનક્રીતિ તત્પકે ભાગ શ્રી...... (xt).

**ૄ ક–૬૪. ચરણ** પાદુકા—(ક્રુ**ષ્ણ પાષાણ) એ-એ સં. ૧**૬૬**પ** વર્ષે વંચાય છે. બાકી લેખ છે પણ વાચી શકાતા નથી. માપ ગ્ર×કાા તથા બીજા ૩x૨॥..

**૧૫. ચરમ્ય પાકુકા — પીળા પાષાણની પ્રાચીન.** 

લેખ— સં. ૧૬૮૦ વર્ષ ચૈત્ર સુદી ૬ સોમે શ્રી પાર્**યાંક**-ક્રોતિ .....પં. શાલચંદ .....સાઇઝ દાા×પા.

કેક. ચરુજા પાદુકા-સફેંદ આરસ થી ૧૦૮ થી જિનસેના-न्यायं छक्षे १×६॥.

કે છે. ચરે જાયાદુકા કાળા પાયાજાની શિલા ખંડની પ્રાચીન સં. १७५७ वर्षे भागसर सद ६ धर्घे श्री भूगसंबे सरस्वातभ्यक्षे न्यस त्कार मन्त्रे श्री क्रदर्भदान्य भी भाग श्री भग्नन ही तत्पट्टे लाव अ। देवें दंशीत विकयनकी श्री सरत अंदरे हुमं ग्रातीय भेरून 

- **ક**૮. ચરણપાદુકા—કાળા પાષાણની શિલા અખંડ પ્રાચીન છે. **લેખ** વંચાતા નથી, હ×દાા
- કલ. ચર**ચ**પાદુકા—પીળા પાષા**ચ** પ્રાચીન. લેખ છે પરંતુ નર-સિંહપુરા ગ્રાંતિ લક્ષ્માસેન બદારક કે સકળકીતિ કે પાદકા. બાકો वंबात नगे. प×पा।
- ૭૦. ચરષ્ટ્રપાદુકા—કાળા પાષાઅની શિલા સં. ૧૭૩૦ વર્ષે માેષ વદી ૧૧ ને દિને શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિગચ્છે બલાત્કાર ગણે શ્રી કુંદકું દાન્વયે શ્રો ભાગ શ્રો પદ્માનંદી ત. ૫ ભાગ શ્રા દેવેન્દ્રકીર્તિ સુરત નગરે હંખડ જ્ઞાતિ શ્રી સંઘવી......૮ાા×૮
  - હતા. ચરણપાદુકા–સં. ૧૯૫૫ મા. લા. ચાકસીવાળો ૮ાા×૮ાા
- હર ચરણપાદુકા-શ્રી ૧૦૮ મહાકવિ મસ્લિપેણાચાર્યની ચરણ-MIERI FIIXFII
- હું શ્રી ચરસ પાદુકા—શ્રી ૧૦૮ સુનિયા અનન્તકીર્તિજીની न्यरेश पाइश ८×८.
- ૭૪. શ્રી ચરણ પાદુકા—શ્રી સં. ૧૯૫૫ ના મા. લા. ચાેકસી મું બહવાળાની ટાારટાા.
- ૭૫. શ્રો ચરણ પાદુકા—મી ૧૦૮ <u>:મ</u>નિશ્રી આનંદસાગરજની अरथ पाइंडा (×८॥.
- હું. શ્રી ચરણ પાકુકા પીળા પાષાણની સં. ૧૬૨૬ કમલકોર્તિ VIESE VIIX SIL
- છ<sub>ે.</sub> ગામ પાદુકા શ્રી ૧૦૮ મુનિશ્રી શુભયંકજીની ચરસ્યુ YIESI. (X(1)
- ૭૮ ચર**ણ** પાદુકો—સં. ૧૯૫૫ મા. લા. ચાકસી <u>સં</u>ખઇ-વાળી ટાા×ટાા.
- ્ર ૭૯. ચરણ પાકુકા—શ્રી ૧૦૮ મુનિશ્રી જયકોર્તિજીની ચરણ માદુકા ત્રાળ મારસની ૮xાળા.

- ૮૦. ચરણ પાદુકા—શ્રી ૧૦૮ ભાગ શ્રી સક્સકીર્તા છતી ચરણ HERI GROIL
- ૮૧. ચરણ પાદુકા શ્રી ૧૦૮ મા શાંતિસાગર મહારાજ કે શિષ્ય શ્રો ૧૦૮ સૃતિ સુધમ"સાગરજીની ચરણપાદુકા વીર સં. ૨૪૬૫. कें सह ६. ८×८
- ૮૨. ચર્ષ્યુ પાદુકા—શ્રી લા શ્રો ચારકોર્તિજી મૂર્ડાયદ્રીકી. सरस्य पाइडा ८×७॥
- ૮૩. ચરણ પાદકા—મારસની શ્રી સં. ૧૮૬૧ ના અવાડ સુદ ક વાર શનેલ કાષ્ટ્રાસંધે ન (દત્તટમચ્છે પુષ્કરગણે રામસેન આમ્નાય ભાગ શ્રી સકલકી તિ જી તરવપકે ભાગ શ્રી લક્ષ્મીસેનજી તરવ પાદકા શ્રી સંધ...પ્રાથમિતમ છા×દ
  - ૮૪. ચરણ પાદુકા-- ભ૦ શ્રો ક્ષેતકોર્તિ છતી ચરણપાદુકા ૯×૮ાદ
- ૮૫. ચરણ પાદુકા —સં. ૧૮૨૪ વર્ષે ચૈત્ર વદ ૧૧ વાર સુધે શ્રીમદ કાષ્ટાસંઘે ન દિત્ટગચ્છે ભાગ રામસેન આમ્નાય ભાગ શ્રી સૂરેન્દ્રક્રાર્તિ છ તસ્ય પટ્ટે ભાગ શ્રી સકલક્રીર્તિ છ તસ્ય ચરણાન વિદમ નિસં શ્રો સંધ પ્રશમિતમ ૮×દા
- ૮૬. સ્વ. શ્રી ૧૦૮ ચા. ચ. દિ. જેનાચાર્યવર્ય શ્રી શાંતિસા-ગરજી મહારાજ જેમતા સ્વર્ગવાસ કુંચલગીરીમાં સં. ૨૦૧૧ માં થયેલા તેમની રેટચ્યુરૂપ મૃતિ આરસની જે વિદ્યાનંદ સ્વામીના શ્રીં ની જમણી બાજાએ બીરાજમાત કરાયા છે તેનું માપ ૧૩×૧૧ છે... આજુમાજુ પીછી કમંડળ છે ને અર્ધ પદ્માસન હાથ જોડી ખેડેલા છે. તેની સ્થાપના સરત નિવાસી વિસાહમક ઝાતિના શા. ડાજાણાઇ રી ખવદાસ મજીવાળાના પુત્ર શા. મમનલાલના સ્મરણાર્થે શા. જયંતિલાલ છમનલાલ મજીવાળાએ કા. ૧૫૦૧) આપી ખિરાજમાના કરી છે. સં. ૨૦૧૭ વેશાખ વક્ક 🛊 ને રવિવાર વીર સં. ૨૪૮૩.

૮૭. સમેદ શિ. ૧૨૭મા આ ૧મતો પદ હર×૪૮" છે. જેની જ્જિપ રું, વર્, લેશ્યાદર્શન, ભાગ પાર્શનાથ, ભાગ મહાવીર, સર્વથંદ્ર ચીતરેલા છે. આ પટ બાઇ જેકાર તે શા. મગનલાલ કપુરચંદની વિધવા ખેરમામવાળા તરફથી કરાવાયા છે. સં. ૧૯૯૭ ભાદરવા -સુદ ૧૩.

૮૮. ચરણ પાદુકા—મા. દેશભૂષ્ણજીની ચરણ પાદુકા વીર સં. ૨૪૭૪ શા. કીકાબાઇ અબેચંદ ભા×૯

૮4. ચરણ પાદુકા—૧૦૮ મુનિ વિદ્યાભૂષણજીતા ચરણ પાદુકા ઃ¶. મં. ૨૪૭૪ ૯×૯ ક્ષીકાભાઇ અનેચંદ તચ્ક્રથી.

(आ भाने भूतिओ हयात छे!)

૯૦ માનત્થે ભ રૂપમાં ધ્વજા દંડ — ઉંચાઇ આશરે ૨૭ કુટ ઉંચા ઉપર છત્રો સહિત (ચૌમુખી પ્રતિમા ખેસાડી શકાય તેવી) આ માનસ્ય ભ શા. શાકાભાઇ ઉર્દે અભરચંદ અબેયંદ કાપડીઆ -સ્ત્રતના રમરણાર્થે તેમના પત્ની ચંચળખેતે બંધાવ્યા. વીર સં. -૨૪૬૫ જેઠ સુદ ૬ શુધવાર.

એક બાજી સં. ૧૯૯૪ માં આ સંસ્થાના જ્યોહાર થયેલા તે વખતે આશરે રા. ૭૧૨૪) ની ટીપ થયેલી તેમાં સસ્ત સુંબાઇના બાઇઓનો સારા સહકાર હતા. તેથી એ દાતારાની નામાવલી આરસમાં કાતરેલી છે. લગભગ ૬૦ વર્ષ થઇ ગયેલ હૈાવાથી બંગ-લાનું છાપરૂં થયું જ્યું થઇ ગયેલ છે જેથી તે કરીથી કરાવી જ્યારાં જડાવવાની જરૂર છે, જે માટે દ્રસ્ટીઓ વિચાર કરી રહ્યા છે.

વળા માનસ્થંભ પર ચૌમુખી આરમની પ્રતિમા વિરાજમાન -કરવાની તૈયારી ચાલે છે

् **भूणश्रदं इक्षलदास काप**हिचा, ता. ३०-११-४८

# મહુવા (સુરત)ના શ્રા વિવ્રહર પાર્શ્વનાથ. અતિશય ક્ષેત્રની પ્રતિમાંઓના લેખ.

(क्तायु<sup>९</sup>: ता. १-६-५७)

૧ – ભોંચરામાં વિક્રહર પાર્ધાનાથ સાત ફેપ્યુ સહિત – કાળા, વેલુના પાષાણના ખરબચડા ઊંચાઈ છૈય ૪૭ ઘણાં પ્રાચીન અતિશય યુકત. ઉપર લેખ નથી. (આ અતિશય ક્ષેત્ર છે) અને જાણીતું તથા સર્વત્ર ૪૫માન છે એવી માન્યતા જેનો ઉપરાંત હિંદુ તેમજ બોજી અન્ય કામ પણ એની માનતા કરે છે. પાસ્ક્રી, મુક્કક્ષ્માન, હરિજન વગેરે પણ એની માનતા કરે છે. અને મંદિરને દરવાજે આવી શ્રીફળ વગેરે ચડાવે છે અને શ્રીના સ્થળંડ દીવા નિસ બળ છે.

ર−ચ°ક્રપ્રભુ સફેક પાવાણ –ઊંચાઇ ઇંચ ૨૬.

લેખ—સંવત ૧૬૪૮ વર્ષ શ્રા મૃળસ ઘે ભદારક શ્રો વિદ્યાન દો! તત્પદે ભદારક શ્રો મહોબૂલ અદારક લક્ષ્મીચંદ ભદારક વીરચંદ્ર, ભદારક ગ્રાનભૂષણ, ભદ પ્રભાચંદ્ર, ભદ વાદીચંદ્ર ઉપદેશાત શ્રી ગાંધાર ખડે સાજન સંધવી સવા ભાર્યા ત સંધવી જીવાઇ સુત. સંધવી શ્રી ધનજી ભાર્યા સંધવેષ્......પ્રતિક્રિતમ્ (સીમેન્ડમાં. પુરં વંચાતું નથી) લાંજન ચંદ્રનું છે.

ક. શાતિનાથ (**હ**ર્ણુનું લોછત<u>)</u>

લેખ—માં. ૧૬૪૮, વૈશાખ સુદ ૧૩ શુકરે થો મળસાંથે લાબ શ્રો વિદ્યાન દી તત્પદે ભાગ થો વીરચંદ્ર, ભાગ થો ગ્રાનભૂષથ, ભાગ શ્રો પ્રભાચંદ્ર, લાગ થો વાદીચંદ્ર ઉપદેશાલ ગાંધાર હું મહ વ્યુહિક શાખા (વીસા હુમડ) સંધવી શ્રો સવા ભાર્યો સંધવી શ્રી જીવાઇ સુત સંધવતિ શ્રો ધનજી ત્યોં: પુત્રી વર્ષ માન...., સ્વેપ્પુર (સ્ટ્ત), સદેષા....સંપવી ધનજી પ્રચુમતિ.

ે જે. પદ્માવતી ધાતુના. ઉપર પાર્શનાથ નવ ફેચ્યુ સહિત ્યાર હાથ ને મરધાના આસત સહિત ઉંચાઇ ઇંચ ૧૮

લેખ-સંવત ૧૯૧૧ ના વરસે કાગણ વદી પ ગુરવારે ં મૂળસંધે સરસ્વતિ મચ્છે ખલાત્કારગણે કુંદકુંદાચાયોન્વયે ભ૦ -શ્રી ધર્મચંદ્ર તત્પટ્ટે ભા**ઢ શ્રી ચંદ્રકીર્તિ** ગુરૂપદેશા**ત** શિષ્ય પંડિત -શીવલાલજી પ્રસમતિ.

પ. ચાંદીના સર્પ કેસવાળા ઊચાઈ છેય પા.

લેખ--નથી.

**ક. મંત્ર ધાતુનું સિદ્ધચક્રનું માપ ઇંચ ૪ા નું.** 

લેખ-સંવત ૧૭૭૧ વરસં....

ઉપરતી પ્રતિમાંમા વગેરે ભાંયરામાં છે.

#### ઉપરની પહેલી વેદી નં, ૧

છ. કા**રોાત્સર્ગ પાષાઅની ચાવીસી** સફેદ આરસ ઉચાઇ **"\$ચ** ૬૬, વચમાં અજિતના**ધ તે**મની ઉપર ઢાંથ જોડેલી એક નાતી મતિ' છે. ખે હાથમાં માળા સાથે હાથ જોડેલા છે, તેની ઉપર ૩ · ઇચની પદ્માસન પ્રતિમા છે. ચોવીષ્ટાને ઉપલે ભાગે ખંતે બાજુએ ભાષ્યે મજોડા ચમર કરે છે. તાચે ખંતે બાજાએ ધણી ધણીઆણીતી મૃતિ છે અને વચમાં પદ્માવતીની મૃતિ ૪ ઇંયની છે તેની આળ-ભાજ હાથીએ છે અને ખેને હાથીની ખાજામાં એ વાલ છે. ાંઆ પ્રાચીન મૃતિ પર લેખ નથી) પણ કહેવાય છે કે આ મૃતિ नवसारीना हि. कैन महिरमांथी सावीने निरालमान करेसी छे. ્ઢાલ નવસારીમાં મંદિર નથી.

C. ધાલુતી પ્રતિમા પ્રાય<sup>4</sup>તાથ તત્ર ફેસ સહિત. ઉચાઇ દ્યું ૧૪ લેખ—સંવત ૧૯૧૧ ના વર્ષે ફામણ વદ પ સફવાર શ્રી -મળસંધ સરસ્વતિગચ્છે ખલાત્કારમણે કુંદકુદાચાર્યાન્વમે ભદારક શ્રી વિદ્યાભાષા તત્પકે શ્રી ધર્મ મંદ્ર ભાગ થી ચંદ્રકીતિ ગરૂપદેશાત ગુજ રદેશ મહાકપુર (મહુવા) નગરે સંઘવી ગુલાળચંદ ભાર્યા શીવ--સૂત દીપચંદ સુત વેણીલાલ ભાર્યા પ્રાણ પ્રણ્મતિ.

૯ ધાલુની પ્રતિમા નવ કેએ સહિત. પાર્શનાથ ઉંચાઇ ઇંચ ૧૬ લે ખ-સંવત ૧૯૧૧ વરસે ( ઉપર ૫માએ )...ગુર્જરદેશે મધુ-કપુર નગરે સંઘવી બીખારીદાસબાર્યાં ડાઢી સુત રી બળદાસ પ્રશ્રુમતિ.

૧૦. પાષાજાતી પ્રતિમા સફેદ સુપાર્શ્વનાથ ઉંચાઇ ૧૬ ઈંચ, પદ્માસન.

લેખ-સંવત ૧૬૬૪ વર્ષે ફાગુન સુદી ૩ શ્રી મૂળસંધે ભદારક શ્રી પ્રભાચંદ્ર ભ૦ શ્રી વાદીચંદ્રોપદેશાત ઉનાઇ સંઘપુરા શાલી જાાર્યો ચંગાદે સૂત અંજસ્વનત વીરજી નમતઃ

૧૧. સફેદ પાષાણની પ્રતિમા પદ્માસન સુપાર્યાનાથ ઉંચાઇ ૧૪ ઈંચ.

લેખ— સંવૃતુ ૧૫૩૫ શ્રી મૂળસાથે શ્રી વિજ્ઞાનંદી ગુરૂપ<mark>દેશાતા</mark>. સંધવી દેવા પ્રાર્થમિત શ્રો સુપાર્યાનાથ પ્રતિમા.

### ઉપરની સુખ્ય વેદી નં. ર

૧૨ **ચંદ્રપ્રભુ મૂળ નાયક સફેદ પાષા** શાંચાઇ ૧૮ ઇંચ. વાદું માસન.

લેખ— બ્રા મૂળસંધે ભગ્બી મહીભૂષણ બ્રી...... ઉક્લતા **નથી.** ૧૩. શ્રા ચંદ્રપ્રભુ ઊંચાઇ ઇંચ ૧૫ સફેદ પાષાછા.

લેખ - સંવત ૧૬૬૪ વર્ષે ફાગણ સદ ૩ સામે શ્રી મૂળસંધે ભા૦ શ્રી પ્રભાચંદ્ર, ભા૦ વાદીચંદ્ર ઉપદેશાત્ શ્રી ¦રાયકઃ સિ**ંહપુરા** સંઘવી શ્રી કાંતીબાઇ ભાર્યા લાડુવાઇ પ્રચુમતિ. શ્રો.

૧૪. સુપાર્શ્વનાથ સફેદ પાષાણ ઊંચાઇ ઇંચ ૧૫.

લેખ—૧૬૬૪ વર્ષે ફાલ્ગુન સુદી **૩** સામવાર શ્રી મૂળસાંધે શ્રી પ્રભાગ ક ભાગ શ્રી વાદી ચંદ્રો પદેશાત...... સિંદ્ધ પુરા સંધવી...... મુત સંજેષ સુત વીરજી માન તયા.

૧૫, કાર્યાલ્સમાં પાર્યાનાથ એક થી ખેડિત સંકેક ખાવાયક સાત કેલ સહિત. અમ્બુપાજ એ દેવીઓ છે. ઉંચાઇ ઇંચ ૧૪.

ले भ-संवत १५४८ वर्षे वश्रशाम सह 3 क्षवशाल भापकी-વાલ વહેર લેખ છે.

૧૬. પાશ્વિનાથ સહેદ ખડુમાસન સફેદ પાષાથા ઇંચ ૧૩ ઉંચાઇ.

લે<del>ખ--</del>૧૫૪૮ જીવરાજ **પાપડીવાલવાઉત (માહાસા**)ના લેખ-ઉમર ક્રેશ હ માંડિત છે.

૧૭. અંદ્રપ્રભા સફેદ યાષાએ ઉંચાઇ ઇંચ ૧૫ પદ્માયલ સંવત ૧૫૪૮ મળસથે ભદારક શ્રો મલ્લીભવા ઉપદેશાત......

૧૮. પદ્માસન સકેદ પાષાએ પાર્ચાનાથ સાત કેએ સહીત. ઇંચ ૧૫૬ લેખ – માં. ૧૫૪૮ વર્ષે જીવરાજ પાપડીવાલવાળા લેખ.

૧૯. સફેદ પાષાથ પદ્માસન ઉંચાઇ ઇંચ ૧૩ (ચિક્ર નથી) લ ખ – સંવત ૧૬૨૭ વર્ષે માલ સદી પ શ્રી મૂળસાંથે સરસ્વતિ-મચ્છે.....વ ચાતું નથી.

**∍્ ઋષબદેવ ધાતુના પદ્માસન ઉ**ચાઇ ઇચિ ૧૩

લેખ—સંવત ૧૯૧૧ વર્ષે ફાગણ વદી પ ગુરવારે શ્રો મૂળસ છે **બળાત્કાર ગણે કુંદકંદાચાર્યા-વચે ભદારક**શ્રી **સર**સ્વતિગચ્છે વિદ્યાભાષ્ય તત્પત્ટે બદારક ધર્મ ચંદ્ર તત્પેટ ભદારક શ્રી ચંદ્રશ્રીત સુર્યદેશાત્ ગુજે રદેશે મધુકપુર (મહુલા) નગરે સંધવી ખુશાલદાસ આમાં તેમકાર સુત ભાષારીદાસ પ્રયુમિત નિત્યય.

૨૧. ચંદ્રગ્રક્ષ પ્રદ્માસન સફેદ પાષાય ઉચાઇ ઉચ ૧૪: લેખ—લસાઇ ગયા છે, પ્રાચાન છે, ક્ષેખ વંચાતા નથી રર. ચંદ્રપ્રભ સફેદ પાયાલ પક્રમાસન ઉંગાઇ હૈંચ ૧૦ લે ખ-નથી પ્રાચીન.

२.इ. प्रासन सहैद पापाछ डिनाई हैन १३ લેખ-કમળનું ચિન્દ છે. યદમત્રજી

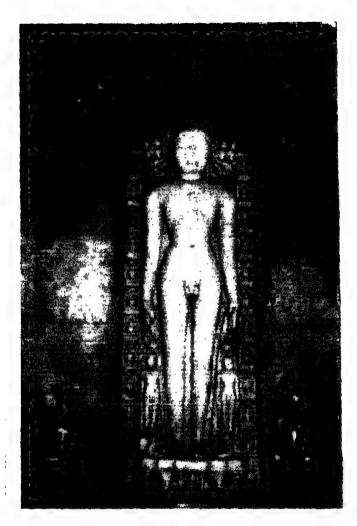

આરસની કાર્યાત્સર્ગ ચીવીસી પ્રતિમાજી

જં મહુવા ( સરત )માં છે અને જે નવસા**રી** ( સરત )ના મંદિરમાંથી લાવવામાં આવી હતી, જ્યાં આજે દિ. જૈન મંદિર કે દિ. જૈન ઘર નથી. ( જીએ) પાનું ૨૦૬ )



અતિશયક્રેત્ર શ્રી વિશ્વ દર પાર્ધાનાથજ-વેળુની પ્રાચીન પ્રતિમાજ મહુવા (સરત). જે જમીનમાંથી મળી હતી. (જુએા પાનું સ્વય)

ર૪. સંકેદ પાષાએ ઉંચી ઇંચ ૧૩ સંભવનાથછ. લેખ—નથી, પ્રાચીન,

રપ. પાર્ધાનાથ ધાતુના કેશ ૭ સહિત. ઉંચાઇ ઉચ ૬ નીચે भे दाथी ने भे वास छे.

લેખ — સં. ૧૫૪૦ વૈશાખ સદ ૧૧ મળસંધે ભા સકલકોતિ<sup>૧</sup> તત્પકે ભ • ભવનકોર્તિ તત્પકે ભ • શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ગુરૂપદેશાત હુમહ શ્રષ્ઠિ જદુસંગ ભાર્યો અરથુ સત્ત સહીંયા બાર્યો સુરીવીદેવ પ્રસાદ ગાત્ર પ્રશામતિ.

ર કુ. પાર્શ્વનાથ પદ્દમાસન ધાતુના સાત કેષ્ણ કુ 194 કિંચાઇ નીચે પદ્માવતી ને ક્ષેત્રપાળ છે.

લેખ—સં. ૧૬૧૯ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૧૫ શકરે શ્રી મૂળસંધે ભટ્ટારક શ્રી શુભચંદ્ર દેવાઃ તત્પટ્ટે બટ્ટારક શ્રી સુમતિકીર્તિ ઉપદેશાત દુસડ ગાત્રે ગા–માણીક ભાર્યા માણેકદે સત ગાંધી તમા ભાર્યા શાભાગદે સુત વડા ભાર્યા સજારાદે ભાતા હરખાવાદર ધર્માવદે સુત ધર્મદાસ એતે શ્રી પાર્શ્વનાથં નિત્યં પ્રશામતિ.

૨૭. પાર્શ્વનાથ ૭ ફેશ ઇંચ ૫ ધાતુના (લેખ નથી)

૨૮. પાર્શ્વનાથ ૭ કેપ્સ સહિત પદમાસન ઇંચ પ

સેખ-સંવત ૧૬૧૬ વર્ષે માધ વદી ૧ સામે **શા** મૂળસં**લે** ભદારક શ્રી સમતિકીતિ ખાં તેજવતી નિત્ય પ્રથમિત.

ર૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુના પ ફેચ્યુ સહિત ઊંચાઇ ઇંચ પ

क्षेण-संवत १८२८ वर्षे नम प विमणसे सूत वरस (वधारे વંચાતું નથી)

૭૦. ષાર્શ્વનાથ ધાતુના ૫ ફેશ સહિત ઈંચ ૪ લેખ-શક ૧૫૦૯ વૈશાખ સુદ ૧૩ રવિ પ્રતિષ્ઠિતં.

૩૧. પાર્શ્વનાથ ૭ ફેશ્રુ સહિત ધાતુના ઇંચ ૪

લેખ—સંવત ૧૫૧૮ વૈશાખ સુદી ૧૧ આચાર્ય શ્રી વિજ્ઞાનંદી દેવાઃ તાવલી વર્ષમાન ભાગ ગૃહિણી શ્રી શબ નિત્ય પ્રસુમતિ.

ટર. પદ્માસન ધાતુની લાંછન નથી. ઊંચી આ ઇંચ.

સેખ—સં. ૧૬૮૫ વૈશાખ સુદ ૭ ગુરૂ શ્રી પદ્દમનંદી ગુરૂ-પદેશાવ......

૩૩. પદ્માસન ધાતુની ઇચ ૩ાા લાંછન નથી.

લેખ—સં. ૧૬૮૩ માધ સુદ ૫ શ્રી મૂળસંધે શાબ્ વીસરામ વાડીવા દેવકી શ્રી આદિનાથમ્ પ્રણુમતિ. ઋલ્લદેવ—આદિનાથતું ચિન્દ છે.

૩૪. ચામુખી સમવસરણ પ્રતિમા **ધાતુની ઇચ૧૦ બે**ડક સા**ચે.** 

લેખ— સંવત ૧૬૦૦ વર્ષે માધ વદ ૩ સામે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે કુન્દકુન્દાચાર્યાન્વયે ભદારક શ્રી લખમાચંદ્ર દેવાઃ તત્પદે લદારક શ્રી વીરચંદ્ર દેવાઃ તત્પદે ભ૦ શ્રી ગ્રાનભૂષણ ગુર-પદેશાત્ ઇંદ સમવસર્યું શ્રી સંધેન કારિત શ્રીરસ્તુ.

ટપ. પદ્યાવતી ધાતુના ઇંચ ૬ ફેચુ તથા પાર્શ્વનાથ સહિત ચાર હાથના.

લેખ-સંવત ૧૮૨૭ વર્ષે મિતિ માહ સુદી ૫ સામવાસરે શ્રી મૂળસાંથે સરસ્વતિ ગચ્છે વ્યલાત્કારગણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભાદારક શ્રી દેવચંદ્રઃ તત્પદ્રે ભાગ શ્રી ધર્મચંદ્રઃ શ્રી પદ્માવતી પ્રતિષ્ઠિતમ્

૩૬. તાંભાનું યાંત્ર ચારસ રત્નત્રયનું & ઈંચ.

લેખ-શ્રી દિલ્ જૈન કુંદકુંદ આશ્નાય કાશ્યમ ગાત્ર રતનત્રય ત્રત ઉદ્યાપન નિમિત્તે શ્રી વિધ્નહર પાર્શ્વનાથ ચૈસાલય સમર્પિત વીર સં. ૨૪૮૧, સંવત ૨૦૧૧ શા. ડાહ્યાભાઇ જગજીવનદાસની ધર્મપત્ની મંગુખેન તરકથી ખીજા ભાદરવા સુદ મ.

૩૭, મંત્ર ધાતુનું સાલહકારખુનું ઇંચ પા.

લેખ-સં. ૧૭૨૨ વર્ષ જેઠ સદ ૨ ગુરૂ શ્રી મૂળમાં લે ભા• શ્રી અભયચંદ્ર તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી શુભાચંદ્ર ઉપદેશાત્ હુમડ નાતીય શાહ છવા તસ્ય ભાર્યા બાઇ માની નમતિ.

૭૮. દશ લક્ષણનું યંત્ર ધાતનું ઈંચ ૪

લેખ—સં. ૧૫૨૪ બાદરવા શદ ૧૪ શતી દશલક્ષણીક યંત્ર निसं प्रश्नमति स देवाः

#### वेही नं, ३.

ટર મૂળનાયક સફેદ પાષાએ ક્ષબદેવ ઉંચાઇ ૧૮ ઈંચ આજી-આજુ પાર્શ્વનાથ અને ખેડકાવ્યાત્સર્ગ પ્રતિમા પદ્દેરળાઇ ૧૬ ઇંચ છે.

લેખ—સં. ૧૩૯૦ વર્ષ માધ સદી ૧૦ દશમ **શનીવાર** પલ્લીવાલ ગ્રાતીય મુકી ભાર્યા ભાંકે તત સુત શ્રો કરસી ભાર્યા.... ચ્યાગળ થરાખર વંચાતું નથી.

૪૦. સકેદ પાષાએ પદ્માસન ઇંચ ૧૮ શ્રેયાંસનાથ પ્રાચીત લેખ નથી.

૪૧. સફેદ પાષાણ પદ્માસન ઇચ ૨૦ સનિસવતનાથજી પ્રાચીન સ્ત્રેખ નથી.

૪૨. પદ્માસન કાળા પાષાણ નેમનાથ ૮ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૬૪૨ વર્ષે માલ સૂડી ૧૧ મૂળસંધે **બ**દારક वाहीयं द्रीपहेशात अतिष्ठितं.

૪૩. ચંદ્રપ્રભુ સફેદ પાષાણ ઇંચ ૧૯.

લેખ—સ'. ૧૬૬૪ વર્ષે કાગજા સાડી સોામે શ્રો મૂળસંધે અને શ્રી પ્રભાચંદ્ર શ્રી વાદીચંદ્રીપદેશાત સિ**ંહપુરા** નાતીય શ્રી રાજક**છા**-દાસ ૩૦ શ્રી સંધ પ્રચમતિ.

૪૪. સફેદ પાષાએ પદ્માસન (લાંછન નથી) ઉપ ૧૦.

**લેખ—સં. ૧૫૫૨** વર્ષે ભદારક શ્રી મલ્લીબ્રયણ શ્રેષ્ઠી શ્રી...

૪૫, કાળા પત્થર પદ્માસન (કેશરીયાજના પત્થર) ઇંચ બાદ તેમનાય.

લેખ—સં. ૧૬૧૪ વર્ષે (લેખ ધસાઇ ગયા છે.)

૪૬. તેમનાથ ઇંચ આ કાળા પત્થર કેશરીયાજતા.

લેખ – સં. ૧૬૧૪ (લેખ ધસાઈ ગયા છે.)

૪૭. પંચ પરમેષ્ટી ધાતુના ૭ ઇંચ નીચે પદ્માવતી, ક્ષેત્રપાળ તે એ વાધ છે. ઉપર એ હાથી છે.

લેખ-સં. ૧૫૪૧ વર્ષે શ્રો મૂળસંધે ભટારક શ્રો સકલકો તિ દેવા: તત્પકે ભાગ શ્રી ભાવનકીર્તિ દેવા: તત્પટે શ્રી ભાગ ગ્રાનભૂષણ ગુરૂપદે-શાત હમડ રાતી કમલેશ્વર ગાત્રે વડવાલી શ્રી લાલા ભાર્યા ક્ષેત્ર સત યમધરભાઇ નાચા બાર્યો કડ્ડવા એતે શ્રી પુષ્પદંત જિન નિત્યં પ્રાથમિતિ શ્રો......

૪૮. પંચ પરમેકી દા ઇંચ

લેખ—સં. ૧૫૧૯ વર્ષે માધ સદી ૧૩ લુધે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે ખળાત્કારમણે શ્રી વિદ્યાન'દી ઉપદેશાત રાયકવાળ **ફાતી મ**૦ ભાવા ભા. રૂપીણી સુત હેમા ભાર્યા મરગાદે સત રહીશા જાદા જિનદાસા હાસા ભાર્યા વીરૂ સત શ્રોપાલ શ્રી આદિનાથ બિંબ .....નિત્યં પ્રણમતિ.

૪૯. પદ્માવતી ધાતુની ૬ ઈંચ પારસનાથ સહીત. ૪ હાથ સંવત ૧૮૯૩ કાર્કિ શુકલ ૧૨ મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે ખળાતકાર માણે....... ભાગ શ્રો ચંદ્રક્રીતિ છ પ્રતિષ્ઠિતં.

૫૦. રત્નત્રય ધાતના ઈંચ ૪ાા

લેખ—શ્રો મૂળસંથે વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશાત્ હીરા બાર્યા મરફ સતે. સંવત નથી. આશરે ૧૫૦૦ દ્વાવા જોઇએ.

પ૧. ધાતુનું ચૌવીષ્ઠું ઇંચ ક ( લેખ નથી )

પર. પારસનાથછ ફેશ સહીત. ૩ ઇંય (લેખ નથી)

પ૩. પારસનાથ ધાતુના ઢ ઉચ (લેખ વંચાતા નથી)

પ૪. ધાતની પ્રતિમા ૩ ઈચ સપાર્ધનાથ.

લેખ—સં. ૧૭૧૫ ભદારક દેવેન્દ્રકીર્તિ<sup>ર</sup> તત્પકે ભવ…**પ્રશામતિ.** 

પપ. પદમાસન ચંદ્રપ્રસ ઇંચ ક ધાતની સં. ૧૮૬૧ વૈદ્યાપક સાદી પ

પદ. ધાતની પ્રતિમા ઇંચ જાા લાંછન નથી.

લેખ—સં. ૧૬૧૯ મૂળસંથે ભ**રુ સમતિ**કીર્તિ ગુરૂપદેશાત હ**સડ** -શાહ શાતા ભાર્યા સજાણે દમ સત સંતાષ સીવીદાસમ એતે પ્ર**સ**મિત્રિ

પછ. ગામટેશ્વર ખડુગાસન પ ઈંચ ધાતુની.

લેખ—સ. ૧૫૨૯ વર્ષ વૈશાખ સદ ૭ સુધે મૂળસંથે વિજય-સિંહ ધરમસિંહ......

પ૮. ધાતુની ચોમુખી ૩ ઇંચ સં. ૧૭૪૬ વર્ષે માથ સુદી ∘હ રવી.....

પદ. પારસનાથ ધાતુની ૭ ફેલ સહીત. ૩ ઇંચ સં. ૧૭૬૫...

**૬૦. અરાવત હાથી ઉપર ધાતુના પદ્માવતી સ્ત્રાર ૭ છેય.** 

**૬૧. ગામટેશ્વર ધાતુના** ૭ ઇચ.

લે મ—સં૧૬૩૯ વૈશાખ સદ પ ગુરૂ મૂળત ધે શ્રો શાન્તીદાસ વાદ શાતભારાડી નિત્ય પ્રથમિત.

**કર, ધાતુના પદ્માસન ૨ ઇચ** (લેખ નથી).

દ ૩. સિદ્ધની પ્રતિમા ૪ ઇંચ (લેખ નથી).

**ક્રમ પાશ્વતાથ બે ઇંચ પાષાચના હ ફેસ સહિત (લેખ બરાબર** વંચાતા નથી.)

દ્રપ. પશ્ચાસન ધાતુની પ્રતિમા ર ઇંચ.

લેખ-૧૧૧૫ વર્ષે જેઠ વડી ર શકર શ્રી સળસંધે ભદારક શ્રી મહીચંદ્ર ભાગ શ્રી વિશાળક/તિ' ખં ડેળવાલ બાહવાલે શા ચંદ્રભાષ સત હરિદાસ...

**૧૬. પાર્શ્વાચ ધાતુના ૨ાા ઘૈચ.** 

લેખ—મળસંધે ભાગ થી ભાવનકીર્તિ સુરૂપદેશાત્ ૧૨૩૪ (વત)

'ક્. પશ્ચનાથ ૨ ઇંચ ધાતના મળસંધે ભ૦ ભવનકોર્તિ 1ર૩૪ (વત).....

**૧૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૨ાા ઇંચ. શ્રી મૂળસંધે લાદારક** શ્રી શ્રવનકી તિ ઉપદેશાત ૧૨૩૪ વત.

કૃક્ટ. ધાતુની પ્રતિમા રાા ધૈયા શ્રી મૂળસંધે ભદારક સુવન-**ક્ષી**તિ ઉપદેશાત ૧૨૩૪ (વન)

છ૦. પદ્માસન પ્રતિમા ધાતુની ઇંચ ૧ા લેખ નથી.....

**૭૧. ધા**તુનું રૂવિમાંડળ યંત્ર હાા ઇંચ,

લેખ-સં. ૧૭૪૯ વર્ષે કામણ સદ ૧૩ શકરે કાષ્ટ્રાસ વ ભાગ **એ રામસેનાન્વયે ભાગ ઇંદ્રભૂષણ તત્પટ્ટે ભટારક સ્**રેન્દ્રકોર્તિ પ્રતિષ્ઠિત ! **નરસંગયુરા** જ્ઞાતો કુંકુમલાલ ગાત્રે શાહ ગાકળ ત્રિકમ ભાષી આવંદ સત સરચંદ ભાર્યા રાજકુંવર ઇત્યાદિ સપરિવારેહી શ્રો સંગમ એતફ રૂપિમંડલ યંત્રં નિત્યં પ્રશ્નમતિ.

છર. યંત્ર તાંબાનું કાા ઇંચ. સિહ્દચક્રતું શ્રી મૂળસ'ધે વાદીચં⊊ ગુરૂપદેશાત્ સંધવી .....

**૭૩. સ્વર યંત્ર. ઇચ ૩** તાંળાનું લંભચારસ.

છ૪. વ્યંજન યંત્ર. ધ્રેય ૪ાા તાંખાને શા×પ

હપ ધાલુતું નાનું મંત્ર ઈંચ ૧ા પ્રવાશન મતિમા છે (લેખ નથી)

છ૬. ક્ષેત્રપાળ લાંભાતા ઇચ ૩xxા (લે**લ નથી)** છ**૭. પદ્મા**વતી સફેદ પાષાચુ. ૨૫ ઇંચ મયુરાસન ૪ **હાથ શ'ખ**– ચક્ર–ગદા−પદ્મ ૩ ફેશું ઉપર પાર્શ્વનાથ.

લેખ- સં. ૧૮૨૭ શાક ૧૬૯૩ વર્ષ માર્ગશીર્ષ સુદ ઢ સાં મે મહુપુરે (મહુવા) શ્રી ચંદ્રનાથ ચૈત્યાલયે શ્રો મૂળસંધ સર-સ્વતિંગ-છે બળાતકારમણે કુંદકું દાન્વયે ભદારક શ્રી મહીયંદ્ર, મેરૂચંદ્ર, જિનચંદ્ર, વિદ્યાન દી, ભાગ દેવે-દ્રષ્ટીર્તિ ઉપદેશાત મા વાસ્તવ્ય સિંહ-પુરા ત્રાતી રૂપચંદ તસ્ય ભાર્યા કસ્તુરંપાઇ તયા પુત્ર માનસીંય તયા ભાર્યા રાજકુંવર તસ્ય પુત્ર……

૭૮. ક્ષેત્રપાળ મૃતિ.

૭૯-૮૫. ચરણ પાદુકા ૬ નાની માટી બટારકાની જેમાં એક ઉપર ભટારક ચંદ્રકીર્તિનું નામ છે અને તે ૧૨×૧૦ માપમાં છે.

૮૬. ખંડિત પ્રતિમાઓ ક(આગળના બોંયરામાં) નેમનાથસ્વા**મા** કાળા પ્રાથાસ્ત્ર રકે ઇંચ ઊંચાઇ પંગ ખંડિત છે. ડાબા પગ ખંડિત છે. લેખ છે. પસ ઘસાઇ ગયા છે. પ્રાચીન.

૮૭ સફેદ પાષાણ રૂષભરેવ મસ્તક ખંડિત **૧૧ ઇંચ**.

લેખ—સં. ૧૮૩૨ શ્રી મૂળસાર્ચ પ્રભાચંદ્રો પદેશાત્.

૮૮. ઝાંખાે સફેદ પાષાથુ મરતક ખંડિત ૮ ઇંચ લેખ—ઘસાઇ ગયાે છે.

૮૯. કાલા પાષાણ અહ<sup>દ</sup> પદ્માસત ક ઇંચ **પ**ણી જીતી. લેખ— નથી.

## **ભારાેડીયા ઉપર લાકડામાં કાેતરેલા પ્રાચીન લેખ.**

સ્વરિત વિક્રમાર્થ સમયાતીલ સમયાચેતક સંવત્સરાષ્ટ્રામ સંવત ૧૮૨૭ શ્રી શાલીવાહન શાકે ૧૬૯૩ વર્ષે વૈજ્ઞાખ માસે શુકલ પક્ષે ક ગુરવાસરે અહ મધુકપુર નગરે ચંદ્રપ્રભ પ્રાસાદ મૂળસંથે સરસ્વતિ મચ્છે બળાત્કાર ગણે શ્રો કુંદકુંદ માચાર્યન્વયે ભદારક શ્રી પદ્મનં દીજી દેવાઃ તત્પટે બદારક શ્રી દેવેન્દ્રકીતિ દેવાઃ તત્પટે બદારક શ્રી વદ્યાનાં દી દેવાઃ તત્પટે બદારક શ્રી મહીભૂષણ જ દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી વીરચંદ્રજી દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી વીરચંદ્રજી દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી વીરચંદ્રજી દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી વાદામંદ્રી દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી મહીચંદ્રદેવા તત્પટે ભાગ શ્રી મેક્ચંદ્ર દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી વિદ્યામંદ્રી દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી જિનચંદ્ર દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી વિદ્યામંદ્રી દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી જિનચંદ્ર દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી વિદ્યામંદ્રી દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી વિદ્યામંદ્રી દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી જીર્ણા દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી જીર્ણા દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી જીર્ણા દેવાઃ સ્ટાપિત મધુકપુર વાસ્તવ્ય શ્રીસંધ ચિરં ભાગતુ શુભમ્, લાંબા પહાલા ૪૨૪ છે શ્રી શ્રી સંધાનાં છે.

### બારણાની બારસાગ ઉપર લાકડામાં કાતરેલા લેખ.





## શ્રી ઋપભંદવની આરસની પ્રાચીન મૂર્તિ શ્રી વિધ્તર્ધર ષાર્ધાનાથ મંદિર. મહુવા (સ્રુરત)

દેંચ ૧૮ આજુમાજ, પાર્ચનાથ यमने भे भड़गासन પતિમાર્ગ્યા છે. સં. ૧૩૯૦ ની પલ્લીવાત ગાતિ પ્રતિષ્ટિત

1 79211 4101 -- 11

SOUND SOUND OF SOUND SOU

## મહુવાના શાસ્ત્રભંડારના હસ્તલિખિત ગ્રત્થા.

- ૧. ગામટસાર જીવકાંડ હસ્તલિખિત હિંદી ટીકા સહિત્ સચિત્ર
- ર ગામકસાર ચર્ચાના ગુડકા હસ્તલિખિત
- 3. જેન લમ વિધિ ગુટકા
- **૪. ઔષધિના ગુટકા**ં
  - પ. મંત્ર શાસ્ત્રના ગુટકા લિખિત. શીવલાલ પંડિત કત
  - ૬. યંત્ર શાસ્ત્ર ગુટકા
  - છ. રંગ ળે રગી કીડીઆના ચંદરવા કર× : ર
  - ૮. યશાધર ચરિત્ર પ્રક્ષજિતદાસ કૃત પ્રાચીત ગુજરાતી પદ્મમાં
  - €. સમાધિ ત'ત્ર અપૂર્ણ સંસ્કૃત તથા ગુજરાતીમાં
  - ૧૦. પદ્માવતીની કથા ગુજરાતી પદ્મમાં ૧૮૪૨
  - ૧૧. અનિરદ હરણ કવિતામાં ગુજરાતીમાં
  - ૧૨. શ્રીયાલ ચરિત્ર (ગુજરાતી) કવિતામાં
  - ૧૩. અનેકાર્થ ક્રાપ હેમચંદ્ર કૃત સટીક
  - ૧૪. આદિપુરાણ સંસ્કૃત
  - ૧૫. પદ્મ પુરાષ્ટ્ર (ખુશાલદાસ કૃત) ગુજરાતી પદ્મમાં ૧૭૮૩
  - १६. पद्मावती स्तीत्र संस्कृत
  - १७. ५६॥वती ४१५ यांत्र भांत्र सदित.
  - ૧૮. અઢીદ્રીય પૂજા સંસ્કૃત.
  - ૧૯. નમાકાર મંત્ર કલ્ય
  - ૨૦. પ્રસ્તાવ શ્લાક
  - ૨૧. રતાત્રના ગુડકા
  - ૨૨. પૂજાના ગુટકા સંસ્કૃત

રક, રહાત્રના ગ્રાટકા

રંજે. સ્વયંભારતાત્ર ગુટકા

૨૫. પૂજાતા ગ્રુટકા સંસ્કૃત

२६. व्यासमा प्रतिनेश्व तथा अया सूत्री वर्गेरे (१७२६)

૨૭. અનિર હહરસ વ્યક્ત શ્રી જયસાગર કન ગજરાતી (૧૭૭૨)

૨૮. અંજના સંદરીતા રાસ.

રહ. શીલ સંદરીના રાસ

30. શ્રીયાળ રાસ

31. યશાધર ચરિત્ર રાસ

કર. શીલ સંદરી રાસ

૩૩. **પરવ્યુરણ ગા**થાંમા સાથ

ર૪. અંજના સતી રાસ

૩૫ ચંદ્રષ્ણ ચરિત્ર (૧૮૫૫) ગુજરાતીમાં

ટર્ક યશાધર ચરિત્ર (૧૬૩૮) દેવેન્દ્રક્કીર્તિ ગુજરાતી પદમાં

૩૭. રતાત્ર સંગ્રહ.

**૩૮. ત્રિલાકસાર વર્ણન (૧૬૫૪) કર્ણાંટકી-જિ**નસેનાચાર્ય કતા ભાષા સંસ્કૃત.

**૩૯. વરાષ્ટ્ર ચ**રિત્ર

૪૦. રત્વકરંડ શ્રાવકાચાર સંશકૃત

૪૧. સૌભાગર્પચમાં મહાત્મ્ય

૪૨. નામાલંગાનંશાસન

૪૩. સક્ત સક્તાવલી ૨

૪૪. ધર્મ પરીક્ષા સંસ્કૃત

૪૫. પાંડવ પ્રરાથ સરકત.

૪૬. યશાધર ચરિત્ર સંરકૃત (લાદીચંદ્ર)

૪૭. જં ખૂરવામી ચરિત્ર સંસ્કૃત

૪૮. પાત્ર વિચાર ગુજરાતી

૪૯. આત્માવલાકન સ્તાત્ર

૫૦. ધન્યક્રમાર ચરિત્ર (ગુજરાતી કવિતા)

પ1. નવચક ભાષા

પર. ચાવાસ દંડક

પઢ. અકલ કાષ્ટક

પ૪. ચાર દાન કથા ગુજરાતી પલમાં

**પ્ય.** કર્મકાંડ ભાષા

પદ. અનંતવત કથા

પછ. ચાવીસ દંડક

પ૮. ચર્ચા સમાધાન

૫૯. ત્રિલાકસાર ભાષા (હિંદી)

**૬૦. અ**ઢીદ્વય પૂજા (સંસ્કૃત)

**૬૧. શાઓ**ના **છુ**ટા પાનાએકનું ભંડલ પર**ચુર**છ્ય

કર. આદિનાથ પુરાણ (ગુજરાતી) કવિતામાં

६૩. શ્રેણિક પ્રશ્નોત્તર

**૬૪. ત્રિલાેકસાર ધમ°ખાન** અસ

**૬૫. મહાપુરા**શની વિનંતિ

દુક. રત્નપાળ રાસ

૬૭. શ્રાવકાચાર (રાસ) પદ્મમાસા કૃત વકલ ૨

६८. छव वियार (संस्कृत)

દહ્ત યશાધર રાસ

७०. अनंत रास

191, રત્નપાળ રાસ

**૭૨. લબ્ધિવિધાન રાસ (૫'. માણેકલાલ)** 

૭૩. હરિવંશ પુરાયુ (રાસ) ૧૫૨૦ ખુકાજિનદાશ કૃત

**૭૪. રામપુરાણ ભાષા બ્રહ્મજિનદાસ કત ૧૫૭૮** 

૭૫ ધર્મામૃત (અનાગાર)

૭૬, કલ્પસૂત્ર (શ્વેતાંત્રરી)

**૭૭** ગુષ્ઠસ્થાન ચર્ચા

વ્હ૮ પદ્માવતી રતાત્ર (૧૮૧૮) યંત્ર તંત્ર સાથે

છ્છ. પદ્માવતી રતાત્ર કહ્ય છે કાપી

૮૦. ગુણરથાન ચર્ચા સહસ્ત્ર નામ સહિત

८१ अस्पस्त्र (श्वेतांभरी)

૮૨. ધર્માંઝત અનાગાર

૮૩. અનુભવ પ્રકાશ

૮૪. પંચકસ્યાશક ઉદ્યાપન

૮૫. ચાવીસ તીર્વ કરની પુજા

૮૬. સમાસરથ પૂજા ભાષા

.૮૭. ક્ષેત્રપાળ પૂજા

૮૮. અનંત ચતુદેશો પૂજા

૮૯. સહસ્રગ્રણીત પૃજા

. eo. सहस्रानाम पूजा

ન્દ્રશ. ત્રિકાળ ચાવીસી ઉદ્યાપન

ER. BASENT BEINT

૯૩. પદ્મપુરાષ્ટ્ર ભાષા દાહરા ચાપાઇ

૯૪. અષ્ટકર્મ પ્રકૃતિ

ન્દ્રપ, યશાધર ચરિત્ર

૯૬. ત્રિલાકસાર પૂજા (સંરકત)

८७. डिवाधन संग्रह (परमुख्य डिवाधन)

૯૮. ગઢકા છંદતા

૯૯. લક્ષ્મી રતાત્ર

૧૦૦. ગુણસ્થાન ચર્ચા

૧૦૧. પદ્દમપુરાષ્ટ્ર (સ'સ્કૃત)

૧૦૨. ઉપદેશ રત્નમાળા

૧૦૩. સિદ્ધાંતમાર (સંરક્ત)

૧૦૪. કરકંડ ચરિત્ર

૧૦૫. આલાય પહિત

૧૦૬. ચાણાક્ય નીતિ

૧૦૭. ત્રિલાકસાર મળ

१०८ भारमानशासन

૧૦૯. ત્રિભંગી સાર

૧૧૦. પ્રતિષ્ઠાપાદ આશાધર કત

૧૧૧. મુદ્રત વિધિ

૧૧૨. જિનસહસ્ર નામ સકલીકરણ વિધાન

૧૧૩. જલ હામ

૧૧૪. વસન દી પ્રતિષ્ઠા પાઠ

૧૧૫. અંકુરારાપણ

૧૧૬. મહાયુરાષ્ટ્ર (સંસ્કૃત)

૧૧૭. તત્ત્વાર્થ રત્ન પ્રભાકર (પ્રભાચંદ્ર કત) સંરકત:

૧૧૮. ક્ષપણાસાર લખ્ધિસાર હિંદી મૂળ સહીત

૧૧૯. દ્રવ્ય સંગ્રહ મૂળ

૧૨૦. ગામકસાર સંસ્કૃત

૧૨૧. આદિપ્રરાષ્ટ્ર કેશવસેન કૃત (સંસ્કૃત)

१२२. क्षाक्षेष

૧૨૩. ગામટસાર કર્યકાંક ગુલ

૧૨૪. આદીનાથ રાસ ગુજરાતી પદ્મ શ્રદ્ધાજિનદાસ કૃત

૧૨૫, રામાયણના રાસ (૧૫૭૮) શ્રદ્ધ વિનયસામર કત

૧૨૬. પ્રશ્નોતર શ્રાવકાચાર

૧૨૭. સિદ્ધાંતસાર દીયક

૧૨૮. પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર સંસ્કૃત

૧૨૯. મહાવીર પુરાણ સંસ્કૃત

૧૩૦. સિદ્ધાંતસાર દીપક સંરકત

૧૩૧. પાર્ધાનાથ ચરિત્ર સંસ્કૃત

૧૩٠. પ્રશ્નોતર શ્રાવકાચાર સંસ્કૃત

१३३. पटपाइड प्राक्त

૧૩૪. સમયસાર કલશ ટીકા સહિત

૧૩૫. સર્વાર્થ સિહિ સંરક્ત ૨ નકલ

૧૩૬. વિદ્યાનવાદ જ'ત્ર મ'ત્ર સદ્ધિત

૧૩ા% ઉપદેશ સ્તનમાળા

૧૩૮. સામાયક દશ બકિત

૧૩૯. અષ્ટ પાલક ટીકા

૧૪૦. તત્ત્વાર્થ સત્ર ભાષા ટીકા

૧૪૧. દાન કથા ભાષા

૧૪૨. કાળીયા વત ઉદ્યાપન

૧૪ક, ચોંલીસી પૂજા દંદાવન કૃત

૧૪૪. પદ્મપુરાષ્ટ્ર (૧૮૧૧) સંસ્કૃત

૧૪૫. પૂજાના ગુઠકા ૮

૧૪૬. શાંતિનાથ ચરિત્ર (સંરક્ત)

૧૪૭. ભક્તામર ટીકા (પાના ૨૦૯) સંરક્ત

૧૪૮. પુરુષાશ્રવ ક્યાક્રોય (ભાષા)

૧૪૯. ચંદ્રપ્રશુ પુરાષ્ટ્ર ભાષા.

૧૫૦. ચર્ચા શતક.

૧૫૧. ત્રિક્ષાકસાર દર્પણ.

૧૫૨. બકતામર કથા (વિનાદીલાલ કૃત).

૧૫૩. મહાપુરાષ્યુ સંસ્કૃત.

૧૫૪. નાટક સમયસાર (બનારસીકાસ ક્ત)

૧૫૫ સમવસરથુ પાઠે.

૧૫૬. તેરહદ્દીપના નકશા.

૧૫૭. જં યુદ્દીપના નક્શા.

૧૫૮. અનેક અતના નકશાએા.

૧૫૯. ત્રણ લાકના નકશા છર્સું. મનુષ્યાકાર.

૧૬૦. જન્મકલ્યાણુક દેખાવના નકશો.

૧૬૧ ખીજા ઘણી જાતના નકશાઓ છે, જે જીવું છે.

વિ<sup>ક</sup>તેત્વરના મંદિરના વાડામાં ત્રણ ચરણ પાદુકાએ**ા** છે.

લેખ--નથી.

મહુવાથી ૧–૧ા માઇલ પર શ્રી વિજ્ઞાન દસ્ત્રામીના પગલાં ખેતરમાં હતાં પણ હાલ ત્યાં કંઇ નથી. એ પગલાં**ગા અહિં** લાવવામાં આવેલાં જણાય છે.

નાક—મહુત્રા યાને મધુકપુર નગર ૫૦૦-૬૦૦ વર્ષ પહેલાં માહું નગર હતું ને વ્યાજીયાજી માટી વસ્તી હતી, જ્યાં આજે તેા જીજ વસ્તી છે ને એક નાતું મામકું જજાય છે.

અત્રેના શ્રી વિશ્વહર પાર્યાનાથતા મંદિરના મૂળ નાયક તાં શ્રી ચંદ્રપ્રસુ છે. આ મંદિર સં. ૧૬૨૫માં ળંધાયલું તે કરી જી**ણાંદાર** સં. ૧૮૨૭ માં થયેલા તે વાત ભારાઠીયા અતે વ્યારસાખ ઉપરના લાકડામાં ઉપરના કાતરેલા લેખા ઉપરથી જસાય છે. જ્યારે શ્રી વિશ્વેષાર્શ્યનાથતી પ્રતિયા કર્યાંથી કયારે લાવવામાં આવેલી તે ક્યારે

ભોંયરામાં પધારાવાયલી તેના કંઇ ઉલ્લેખ મળતા નથી. શ્રી विध्नेत्वर अपर प्रश्न डंड क्षेण नथी प्रश्न १६ मा सेडामां के મૂર્તિ અત્રે આવી હશે એમ અનુમાન થાય છે. ગમે તેમ દ્વાંય પછ शी विध्नकर पार्श्वनाथ आणा वेश पापासनी भूवि धरी पासीन ने 'અડખચડી છે ને આ મૃતિ'ના મહિમા ને માન્યતા એટલી અધી છે કે જૈતા ઉપરાંત ઊંચ નીચ હિંદુ કામ તથા પારસી પછ અત્રે દર્શન કરવા આવી માનતા ચઢાવે છે. કાંઇ માંદ થાય કે વિલ્નહરરણની માનતા માતે પછી સારૂં થાય એટલે આવીને નાછું, નાળાયેર થીના દીવા વગેરે ઘણાં ઘણાં હજા પણ ચઢાવે છે. અમે આ લંખા લખ્યા ત્યારે સ્વીવાર હતા અને ચાર પાંચ કલાકમાં ૧૦૯-૧૫૦ અજૈતા દર્શન કરી ગયા. ધણા તા ત્યાં આવી નારતા કરીતે હોર જાય છે. સારાંશ કે નામ વિધ્તહર પાર્શ્વતાથ એથીજ પડ્યું છે. તે એતા મહિમા અપાર છે. અત્રે ઘણા બદારકા રહેલા ને લા શ્રાસ્ત્રી રચાર્યા ને લખાર્યા છે. તેમાનાં રજ્ઞા રહ્યા ગ્રન્થા ઉપસ હ્યાપા છે. તે પૈટારામાં છે. વળા અત્રે શ્રી શિવલાલ પંડિત, ને મે માહનલાલ પંડિત રહ્યા હતા. શીવલાલ પંડિતે તા ઘણી પ્રતિષ્ઠાએક કરાવેલી તે શારા પણ લખ્યાં હતાં તે એ માહતલાલ પંહિતેક તેને સાચવતાં હતાં. આ મંદિર પણંજ બિરમાર હાલતમાં છે. માં દિરતે લગતાં મકાના પણ છે તેમ આવક ઠીક છે માટે દ્રસ્ટીઓએ હિસાળ બહાર પાડી એના જર્ણોહાર કરવાના પ્રયાસ કરવા જરૂરી જે. મંદિરમાં ત્રણ માંયરાએ છે ને આગળથી તા જાણે એ મંદિર હતા એમ મનાયજ નહિ એવી ભાંધણી મુસલમાન જમાનાતી છે. અને વચાવદ શેડ અમરતલાલ જમજીવનદાસ રાયકવાળ ખદુ ધર્મ પ્રેમ क तेकी। राज त्रश्र કલાક માં મરામાં ખેસી પાઠ જાય વગેરે કરે છે તે અખંડ શીના દીવા અત્રે સાંવરામાં બળ છે. અત્રે હાલ તા સાયકવાળના ૧૦-૧૨ ને સંવપરાના ૪-૫ ઘર છે.

—મુળચંદ કસનદાસ કાપડિયા dl. 28=12-46

# ભ્યારા (છ. સુરત) ના શ્રી શાંતિના**ય** દિ. જૈન મંદિરની મૂર્તિઓના લેખા.

ઉતાયું<sup>‡</sup> તા ૨૧−૧૨<del>–</del>૫૮

૧. મૂળ નાયક શ્રી શાંતિનાથ—(સફેદ આરસ) **હરણુતું** . **ચિદ્ધ** ઊંચાઇ ઇંચ ૧૩

લેખ—સં. ૧૫૦૦ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૫.....શી મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે ખલાત્કાર ગણે શ્રી વિદ્યાનંદી ગુર્ઉપદેશાત્..... શાંતિનાથ ખિમ્બમ્ પ્રણુમતિ.

ર. શ્રી પાર્ધાનાથ (સફેદ આરસના) સર્પનું ચિન્હ સાત ફેપ્યુ. સહિત. ઉચાઇ ઇંચ ૧૪

લેખ—સં. ૧૫૪૮ વર્ષ વૈશાખ સુદી ૩ શ્રી મૂળસાંધે ભ૦ શ્રી જિનચંદ ઉપદેશાત્.....વધુ લેખ ધસાઇ ગયા છે, પરંતુ જીવરાજ પાપડીવાલ (માડાસા) વાળા લેખ છે.

3. શ્રી માર્ધાનાથ (સફેદ આરસની) સર્પનું ચિન્દ સાત ફેલ્લુ સહિત. ઊંચાઈ ઇંચ ૧૪

લેખ—સં. ૧૫૪૮ વર્ષે વૈક્ષાખ સુદ ઢ શ્રી મૂળસાંથે ભ૦ શ્રી જિનચંદ્ર ઉપદેશાત્…...વધુ લેખ ધસાઇ ગયા છે. પરંતુ જીવરાજ પાપડીવાલ વાળાજ લેખ છે.

૪. શ્રી ચંદ્રપશુ—ચંદ્રનું ચિન્હ ઉચાઇ ઇંચ**્છ લેખ ધસાઇ** ગયો છે.

પ. શ્રી તેમનાથ—કાળા આરસની ઉચાઇ ઈંચ. ૮ રાખતું ચિન્હ, લેખ ધસાઇ ગયા છે. િંદુ: અદિમનોવા—કાળા: અમસ્સની ઉગાઇ ઇંગાં ૮ ક્રોંઓફે ચિન્દ્ર, હેખ ધસાઇ ગયા છે.

છ. ચાલીસી ધાલુની-- ઉંચાઇ ઈચ ૧૧ા.

લેખ- સં. ૧૫૧૧ વર્ષે પાય વદી પ લુધે શ્રી મૂળસાંઘે બળા-તકાર મણે સરસ્વતિ ગચ્છે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ. શ્રી સકલ-ક્રીર્તિ દેવાઃ ત. પ. આ. શ્રી ભુવનકીર્તિદેવ ઉપદેશાત્ શ્રી હુુ મહ ગ્રાતિ શાપાલી ભા. બાધ પ્રયમાદે તયોઃ પુત્ર ગુલીયા ભારાષ્યું તયાઃ પુત્રી ભાઈ વરજી કારાપિતં. નીચે પદ્માવતી મૂર્તિ છે.

૮. ચાવીષ્ટુ (ધાતુનું)—ઉંચાઇ ઇંચ ૧૧ા.

લેખ—સં. ૧૫૨૯ વૈશાખ સુદી હતે સામે શ્રી મૂળમાં ઘે સરસ્વતિ-ગચ્છે કુંદકુંદાચાર્યાં વચે ભગ શ્રી પદ્માન મદેવાઃ તત્પદે ભગ શ્રી દેવેન્દ્રકોર્તિ દેવાઃ તત્પદે ભ. શ્રી વિદ્યાન દોદેવાઃ તેવામ્ ઉપદેશાત્ સિંહપુરા દ્યાત્તિય શ્રેષ્ઠી પાતા ભાયી જાસી તયાઃ પુત્ર શ્રેષ્ઠો નાશા ભાર્યા ધની યુત્રોઃ શ્રેષ્ઠી સહજ ભા સાવિત્રી શ્રેષ્ઠી વેવા ભાર્યા નાથી એતેષાં મધ્યે શ્રેષ્ઠી નાશાખેન શ્રી યુષ્પદંત જિન ચતુર્વિ શ-લિકા કાશાપિત નિત્ય પ્રસ્માતિ વચ્ચે યુષ્પદંત ભગની મૂર્તિ છે. નાચે પદ્યાવતી વિગેર ચિત્રકામ છે.

**હ. ચીમુખછઃ—ધાતુના ખડ્યાસન**ં **ઉચા**ઇ **ઇ**ચ ૮.

લેખ—સં. ૧૬૫૮ વર્ષે આષાડ વદી ૧૦ રવઉ માજ વાદે શ્રી મૂળસાંથે ભ૦ શ્રી ચંદ્રક્ષીર્તિ તદ્દઆગ્નાયે પાટણા ગાત્રે શા. પાઠા આપી વાદ મદે સત......એતે પ્રથમિત.

૧૦. પાર્ધાનાય ધાલુના સર્પાનું ચિન્હ સાત ફેચ્યુ. ઉંચા ઇંચ ૯ સંખ—સ. ૧૬૬૬ વર્ષે માધ વદી ૪ મૂળસાંધ લા બો વાદી-મંદ્રોપદેશાલ આ. શ્રી કમલકોર્તિ બિ: બ્રેનિક્રિયમ અપ્નિ-સિંહ-

યુરા મન્ન લાયી દુલા.....ત્યાર પત્ર શામછ હેમછ પ્રસમિત. મા પ્રતિમાની જમણી બાળુએ ખડમાસન ધરણે -દ્ર પ્રતિમા જે હાથમાં નાગેન્દ્ર અને માથા પર ત્રણ ફેશ સહિત ઉભા છે. ઉંચાઇ ઈંચ ૪. અને ડાખી બાજાએ પદ્માવતી ખડગાસન ચાર ઢાથવાળા ત્ર કેશ સહિત ૪ ઈચના છે. આ પ્રમાણેની ધરણેન્દ્ર પદ્માવતી સાથેની પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા અત્રે પ્રથમ જોઇ છે.

૧૧. પંચ પરસેષ્ઠિ ધાતુના ઉંચાઇ ઇંચ છ

લેખ—સં. ૧૫૩૫ પાેષ વદી ૧૩ **બુધે શ્રી મૂળસંધે ભ**ાગ **શ્રી** જાવનકોર્તિ તત્પકે ભાગ શ્રી ગ્રાનભૂષણ ગુરૂ ઉપદેશાત હું ભાક શ્રેષ્ઠી વાતા માંગી સુત કાંકઅ......શ્રી વાસપૂજ્ય નિત્ય પ્રજામતિ.

૧૨. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતુના કાા ઇંચ

લેખ— સં. ૧૫૧૩ વૈશાખવદી ૪ ગરે6ર દિને શ્રી મળસાંધ્રી કુંદકુંદુઆમ્નાયે ભ૦ શ્રી સકળકોર્તા દેવાઃ તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી ભાવન-ક્રીતિ દેવાઃ ભાર્યા કાન્ત સત નેમિદાસ નિત્ય' પ્રશામતિ.

૧૩. રત્નત્રય ધાતુના—ઉંચાઇ ઇંચ પાા

લેખ – સં. ૧૫૪૧ વૈશાખ વદ પ ગુરૂ શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રી મહીભૂષણ ગુરૂઉપદેશાત્ શ્રેષ્કી સાજણ સુત શ્રેષ્ઠિ સ**હદે ભાર્યા** કમિં આ પ્રણમતિ.

૧૪. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઇ ઇંચ કાા

લેખ—સં. ૧૫૩૫ મૂળસાંધે ભાગ શ્રી ભુવનકોર્તિ તત્પુ<u>દે</u> ભાગ ઋી ત્રાતભૂષણ ગુરૂ ઉપદેશાલ શ્રેષ્ઠી ધના **ભા**ર્યા દેમતિ.

૧૫. રત્તત્રય ધાતુની ટાા ઈયની

લેખ—સં. ૧૫૩૫ શ્રી ગૂળસંધે લાગ્ શ્રી ભાવનંકોર્તિ તહ્યું કે ભા શ્રી ગ્રાનભૂષણ ગુર્8પદેશાલ મેબ્ડિ પરમશા બાર્યો પ્રેમલા દે सत दासरम माना पर्कः

૧૬. ધાતુનું ચાવિષ્ટ & ઈંચનું.

લેખ—સંવત ૧૯૫૭ ના વૈશાખ વદ ટ લા∙ શ્રી ગુણચંદ્રજી **ગામ મડ્**વા પ્રતિષ્ટિતં.

૧૭ શ્રી પાર્શનાય-સાત કેશ સહિત ઉંચાઈ ઉંચ પ

**લેખ—સં. ૧૪**૬૯ વર્ષે માલ સદી ૬ સ્વઊ શ્રી કાષ્ટ્રાસંઘે **આ. શ્રી ગુણકોર્તિ આત્રા**ત કાલ વર્ષે શા.......... બાકીના લેખ: વંચાતા નથી.

૧૮. શ્રી પાર્શનાથ ધાવના સાત કેશ સહિત ઊંચાય ઇંચ પ્રાક

લેખ—સં. ૧૬૧૩ વર્ષે માધ સદી ૧૧ બાેમે શ્રી મૂળસંધે ભા શ્રી શુભગંદ્ર ઉપદેશાત શ્રીમાળી ગ્રાતિ શ્રેષ્ઠિ જયવંત ભાર્યો જસમાદે સત વાસસ પ્રશામતિ.

૧૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુના સાત ફેપ્સ સહિત ઉ'ચાઇ ઇંચ ૪

ક્રેખ—સં. ૧૫૯૬ વર્ષ વૈશાખ સહી ૧૭ રવઉ શ્રી મળસં છે. ભા માં વિદ્યાન દી. શ્રી મહીબાપ ભા શ્રી લક્ષ્મીચંદ્રી પદેશાલ લા શ્રી કારિતે.

૨૦. શ્રી પાર્શ્વનાથ ધાલુના ઉંચાઈ ઇંચ ગા

લેખ—સ. ૧૬૧૬ વર્ષ ક્ષી મળસાંથે ભા શ્રી સમતિકીતિ આ ક્રમદેશાત હુમક શા. આવા બાર્યા છવાદે સત શીવસ બાર્યા સ્વરપદ પ્રશ્રમતિ.

**૨૧, પા**શ્વ<sup>4</sup>નાથ ધાતુના સાત ફેસ ઉંચાઇ ઇંચ ૮

મં. ૧૫૭૫ માધ વદી ૫ ગુરઉ શ્રી મળસાંધે ભાગ શ્રી વિજય-્રક્રોતિ, ક્રેષ્કી શ્રી સાસલ બાર્યા બજ પ્રથમિત.

**રર. યાર્ગ્વનાથ ધાતના સાત ફેપ્ય ઉભાઇ હિંચ કા**ં

લેખ-સં. ૧૫૬૭ વર્ષે શ્રી મળસાંથે શા. રામા ભાર્યા મણી પ્રથમિત.

રઢ. પાર્શ્વનાથ ધાતુના સાત ફેશ ઊંચાઇ ઇંચ ૩

લેખ—સં. ૧૫૭૫ વર્ષે શ્રી મૂળસંધે લગ્ શ્રો વિજયકોતિ<sup>\*</sup> ઉપદેશાત મુ શ્રીપાલ ભાર્યા લાલી પ્રશામતિ.

૨૪. પાર્વિનાથ ધાતુના સાત ફેસ સહિત ઉંચાઇ ઉચ ક

લેખ—સં. ૧૫૧૧ વર્ષે મહા સહી ૫ **ઝુધે શ્રી મૃળસંદે**! સરસ્વતિ ગચ્છે બ બ થી સકલકોર્તિ તત્પદે......પ્ર**ણ**મતિ લેખ વંચાતા નથી.

રપ. પાર્શ્વનાથ ધાતુના સાત કેલ ઊંચાઇ ઇંચ ઢ

ં ક્ષેખ—નથી.

ર કુ. પાર્શ્વનાથ ધાતુના સાત ફેબ્રુ સહિત ઉંચાઇ ઈંચ સા લેખ-મં. ૧૫૪૮ વર્ષે .....સારી ક સામે શ્રી મળસાંથે ભાગ શ્રી મહીભ્રષણ.....પ્રથમતિ.

રહ, પાર્શ્વનાથ ધાતુના—સાત ફેશ સહિત ઉંચાઇ ઇંચ ઢ.

માં. ૧૯૧૩ વર્ષે ભ. શ્રી મહાચંદ ઉપદેશાત હળદ ગાતિ 🖚 માલ પ્રથમિત.

૨૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના—સાત ફેપ્યુ સહિત ઉ'ચાઇ **ઉ**ચ રાદ **થી** મળસંધે ભ. શ્રી ભાવનકોતિ તત્પટ્ટે ભાગ થી ગાન**ભાષન**..... સેખ વંચાતા નથી.

રહ. પાય નાથ ધાતુના—સાત ફેપ્સ સહિત.

ં સાં૧૫૩૪ શ્રી શ્રી નરઆ ગાર્ય શ્રી વિદ્યાનંદી શ્રી હત્યહ વાતકા પ્રશામતિ.

૩૦. પાર્ચનાથ ધાતુના—ક્રેંચાઇ ઇચ રા. .

સ. ૧૫૬૪ શ્રો દેવેન્દ્રકોર્તિ શિષ્ય વિજ્ઞાન દી શ્રી મળસ છે.

31. પાર્શનાથ ધાતના—ઉંચાઇ ઇંચ ર ખેડક સાથે લેખ નથી.

**૩૨, પાર્ધાં નાથ ધાતુના**—બળાત્કારગણે ઉચાઇ ઈચ ર.

લેખ-સં. ૧૮૨૧ મળસં**ધે**.

38. પાર્ચનાચ ધાતાના-- ઉંચાઇ ઇંચ ર.

4. 1/21.

, ઢ૪. માદિનાથ પદ્માર્સન ધાતુના—ઇંચ ઢ.

ક્ષેષ-સં. ૧૬૬૮ વર્ષે છા. શ્રીભૂષણ......

av. શ્રેયસિનાથ (ગેંડાનું ચિન્દ)—ઉંચાઇ ઈંચ 3ા.

સં. ૧૧૮૬ વંશાખ વદ ૩ લોમે શ્રી મૃળસાંથે ભ. શ્રી રત્વભૂષણ ભાગ માં જયારીતિ ......પ્રશ્વમતિ.

કુંદ, શ્રી મહાવીર સ્વામી ઉપયામ ક ઈચા લેખ- ઘસામાં ગયા છે.

**ટ૭. શ્રે**યાંસના**ય** (ધાતુના) ઉચાઇ ઈંચ ૩.

લેખ—સં. ૧૫૧૩ વર્ષે માધ સદ ટ ગુરઉ શ્રી મૂળસંથી બન્ **વાં સકેલકોર્તિ** તે. પ. ભ૦ ત્રી જીવનકોર્તિ હંમક સંઘવી.....

ac. પદ્માસન ધા<u>ત</u>ની પ્રતિમા. ઉચાઇ ઉચ રાતા.

ક્ષેત્રાં સ. ૧૫૭૬ મૂળસંધે ભાગ શ્રી મલ્લીબ્રુપણ ભાગ શ્રી **લાક મી**ચંદ્ર.....

ak. પદ્માસન ધાલુંનીઃ પ્રતિમાં **કે** ઇંચ.

ે . ક્રોખ-સં. ૧૫૧ કે વર્ષ વંશાખ સુદ ૧૭ શુરુ ક શી મૂળસાંધે મે......નિલં પ્રથમતિ.

४०. आहिनाथ पंचासनं धातुनी अतिमा रहा धैंगः

લેખું-સં. ૧૭૧૩ શ્રી મૂળસંથે ભાગ શ્રી મહાચંદ ઉપદેશાત્ ભાષ્ય કરતુરી.....ં આદિનાથ નર્માત.

૪૧. પદ્માસન ધાતુની ક ઇંચ.

લેખ-સં. ૧૫૨૧ વર્ષે...મુઃ ભ•...હુમુડ શાંતિ.....નમતિ.

૪૨. સિહની ધાતુની પ્રતિમા. ઉંચાઇ ઇંચ દૃા

લેખ—વીર સં. ૨૪૮૩ મહા સુદ ૧૪ને શુધવાર તા. ૨**૭-૨-૫૭** તલાદની પ્રતિક્ષમાં પતિક્રિત સિદ્ધ પ્રતિમા. પ્રતિષ્ઠાચાર્ય પં. રાજ-કુમાર શાસ્ત્રી. સંધપરા શા. કંચનલાલ ડાલાબાઇ તરફથી નરાતમે-દાસ જેચંદના સ્મરણાથે —આરા.

૪૩. ચામુખછ ધાતુના-- ઉચ ક ના

સં. ૧૭૬૩ ......

ુ ૪૪. પ્રદાવતીની પ્રતિમા— ઉચાઇ ઇંચ ૫ ઉપર **પાર્યનાય** સહિત

લેખ—સં. ૧૬૮૩ મા વર્ષે કુંદકુંદાચાર્યાત્વને શ્રી મહાસંદ્રો-પદેશાત્ સંવી જીવરાજ પ્રણુર્માત.

#### થ ત્રેન

૪૫ ફિઝિમ ડળ યંત્ર તાંબાનું—ઇંચ & ગાળ. લેખ નથી. નનું પરંતુ મ્યાશરે સં. ૨૦૧૩ માં સુકેલું છે. ( સુંબહવાળા વલ્લભદાસ. તરફથી )

૪૬. સાલઢ કારચુતું યંત્ર ચાંદીતું—ઇંચ ૮ ત્રાળ પુત્રો ચિ. ઢવીના પુરુષાર્થ બાબુબાઇ વજેયંદ શાહ તથા સો ચાંધાવતી તરફથી વ્યારાના મંદિરમાં બેટ.

સં. ૨૦૦૬ ના શ્રાવણ સુદ ૧૫,

૪૭. દશ્વલક્ષણ યંત્ર ચાંદીતું — ઇંચ હતા ગાળ પુત્ર ચિ. હર્યાના પુરુષાથે શા. બાબબાઇ વજેચંદ તથા સી. ચંપાવતી તરાથી વ્યાસના અંદિરમાં બેટ.

સં.--- ૨૦૦૬ ના શ્રાવણ સદ ૧૫.

૪૮. રત્નત્રમ મંત્ર ચાંદીનું—૨૯ કાંદાવાળું ઇંચ ૯ ત્રાળ. (મું ખાંવાળા વલ્લભદાસ તરફથી એટ આવેલું છે.)

૪૯ સાલહ કારણ યંત્ર ચાંદીનું-- ૪ા ઇંચ ગાળ, અ. સો. ભ્યવંતી ક'ચનલાલે પાંચ ઉપવાસ કર્યાં તે નિમિત્તે એટ.

૫૦. રત્નત્રમતાં યંત્ર ગાળ ૪ા ઇચતું. ચાંદીતું. કું. ભારતીએન ક ચનલાલે ત્રણ ઉપવાસ કર્યાં તે નિમિત્તે બેટ.

પ1. જલયાત્રા યંત્ર-૫ ઇચ ગેળ ધહનં.

ક્ષેખ – સં. ૧૬૬૫ વર્ષ જેઠ વદ ૮ ગુરઉ શ્રી મૂળસંધે લાગ **બી** વાદિભૂષણ ગુરૂકપદેશાત્ હુમડ શા. સંધીયા ભાર્યાં સંધારદે સત શા... કપા ભાર્ય રંગાદે એતે જલયાત્રા યંત્ર પ્રથમિતિ.

**પર. કલિક'ડ ય ત્ર--ધાત્**તું ઈંચ ૬ ગાળ.

લેખ—સં. ૧૬૮૧ વર્ષે માઘ સદી ૧૩ રવ® મુ૰ બ**ં**શ્રી મહીયંદ્રોપદેશાત સંઘપુરા તાતિ સંધવી પ્રેમછ લાયી તિધ્રા મંગાદે તયાઃ પુત્રાઃ સ્વ. હાસજી, વરતુપાળ કલિકુંડ યંત્રમ્

પક. સિદ્ધચક્રતું યંત્ર તાંબાનું યંત્ર ૬ ઈંચનું.

લેખ-સ. ૧૭૨૨ વર્ષ જેઠ સદી ર શકે શ્રી મૂળસંઘે સર-સ્વતિ મચ્છે મળાત્કાર મણે શ્રી કુંદકદાન્વયે ભાગ શ્રી મેરચંદ્રી પદેશાત ચા. રપજ રીકા સાચી બાઇ રાજ પ્રચમતિ.

પ૪. સાલઢકારણનું યંત્ર તાંળાનું ક ઇંચ ગાળ.

લેખ-સં. ૧૫૯૩ વર્ષે વિશાનંદી શ્રી મલ્લીભૂષણ શ્રી લક્ષ્માચંદ્ર ઉપદેશાત સિંહેયુરા ગ્રાંતિ શ્રી સં. હાંસા ભાષાં ગાગી......

૫૫, દશક્ષક્ષણ યંત્ર તાંબાનું —૫ ઇચનું ગાળ.

લેખ—સ. ૧૬૧૭ મહા વદી કરવ§ શ્રી મૂળસંધે છા.....

પદ સિદ્યક યંત્ર તાંબાતું ગાળ ઈંચ પા તું

લેખ-સં. ૧૭૫૭. લેખ વંચાતા નથી.

૫૭. સિદ્ધ યંત્ર ધાતુનું કા ઇચ

લે ખ—શાકે ૧૫૭૯ માગશર વદી ૨ શ્રી મૂળસંધે ભ **શી** ધર્મા ભૂષણુ ગુરૂ ઉપદેશાત્ અ**લેરવાલ** ગ્રાતિ ચામર ગાત્રે **હીરાસા** પુત્ર જસના નિત્ય પ્રભુમતિ.

પ૮. યંત્ર ૧૫, ૨૦, ૨૭ ના કાેઠાતું ધાતુનું ૪ાા કચ.

પદ. ક્ષેત્રપાળ માટા ૨૨ ઇચ ઉંચા.

**૬૦. ક્ષેત્રપાલ નાના ૧૦ ઇચના.** 

આ મ'દિરમાં માળ ઉપર એક પત્થર જે છુટા પડેલા છે, જે જડી દેવાની જરૂર છે. તેમાં આ પ્રમાણે લેખ કાતરેલા છે.—

શ્રી ગામ વ્યારા દિગમ્બર જૈન મંદિર પ્રથમવાર સંવત ૧૮૭૧. ના સાલમાં શ્રી મૂળસંધે સરસ્વિત ગચ્છે શ્રીમક ભદારક શ્રી ૧૦૮ શ્રો વિદ્યાભૂષભૂજીના શિષ્ય પંડિત ભાષ્યુચંદ્રના ઉપદેશથી દિ. જેના પંચે બંધાવેલું તે મંદિર જીર્ણ થવાથી તેજ જમીન ઉપર શિષ્યર- અંધ મંદિરના રંગ મંડપત્રાળા ભાગ મૂળસંધે સરસ્વિત ગચ્છે અદારક શ્રો સુરેન્ડકીર્નિજીના ઉપદેશથી દિગમ્ભર જૈન સંવ તરફથી દીપ કરી બાંધવામાં આવ્યો છે. સં. ૧૯૮૬

હસ્તાલિખિત પુસ્તકા પણ અતે ૧૦-૧૫ બાધણામાં છે જેમાં દરેકમાં દશદશ બાર ભાર મન્થા પૂર્યું કે અપૂર્યું છે, જેમાંના પણા ખરા પ્રકટ થઇ ગયેલા છે. બ્યારાના મંદિરના કારબાર રાયકવાળ શેઠ યેલાભાઇ શીવલાલ કરે છે. રાયકવાળના ૧૦–૧૨ તે નરસિંહપુરાના ક લર છે.

વળી તપાસ કરતાં આ મંદિરની જોડે જાના મંદિરના મકાનમાં નીચેની દુકાનમાં ભારાંઠીયા ઉપર લાકડામાં કાતરેલા એક લેખ છે. પૂજારીજીના પ્રયત્નથી જે નીચે પ્રમાણે મળી આવ્યા છે.

— સંવત ૧૮૭૧ વર્ષે શાકે ૧૭૩૭ પ્રવર્તમાને વૈશાખ વદી પ રીવ દિને સ્વસ્તિ શ્રો મૂળસંધે સરસ્વતિ મચ્છે બલાતકારગણું કુંદકું દાંચાર્યાન્વયે બદારક શ્રાં વિદ્યાન દી: તત્પદે લા શ્રી દેવન્દ્રકૉર્તિ: તત્પદે લા શ્રો ૧૦૮ વિદ્યાભૂષણૂછ તદુપદેશાત પદે લા શ્રી ધર્મચંદ્ર મુફ લાણું પંડિત માણીકચંદ તથા શ્રી સંધેત કારિત તદામ્નાયે શાલીય રાયકવાળ પેઢ દોપચંદ માણીક્છ તત્પુત્ર હેમચંદ તત્પુત્ર સંધવી નેમચંદ હેમચંદની બાર્યા આધાર વર્ભી તથા દેવરાની પ્રતિષ્ઠા કારાપિતમ્ શ્રીરરતુ.

(क्तायु" पूज्यी ध्तेयंद्र ता. १-१-४८)

ભ્યારાથી એક માઇલ ઉપર શ્રો વિદ્યાન દરવામીનું સ્થાન છે જે એક ખેતરમાં છે જેમાં ત્રણ કહેરીએ તથા મે ચેલરા મળી કુલ માંચ પૂર્લાલસુખર ચરણ પાકુકાઓ છે જે ચાલ પાપાણના છે. એ અધી આસ્ત્ર ૬ ઇચ લાંબી છે. કાઇના ઉપર લેખ નથી. ભ્યારાના ભાઇએ મેરતે વર્ષે આવીને અને મેળા ભારે છે.

**મુળ્યાં કસનકાસ કાપડિયા,** તા. ૨૨-૧૨-૫૮



## **લુહારી (વાચા મહી છ. સુરત) ના** દિ. જૈન મહિરની મૃતિઓના લેખા.

૧. શ્રી ચંદ્રપ્રભુ મૂલનાયક—ચન્દ્રચિન્દ્ર ઉંચાઇ ઇંચ ૧કાદ ક સફેદ આરસના.

લેખ—સં. ૧૮૯૨ વર્ષે. પાષ વદી પ ગુરો થી કાષ્ટાસ થે…રંગ-ગ≃છે ભદારક વિદ્યાભુષણ ત. પ. ભદારક શી…તરસિંહપુરા દાતીય…ર ગાત્રે સ૦ વસણદાસ ભાર્યા વિલાદ પુત્ર તૃતીય કલ્યાણ-દાસ નિત્યમ્ પ્રભુમતિ. આંગલે ભાગે પણ લેખ છે, પણ તકૃત હસાઇ ગયે છે.

ર. **તેમનાથ**—કૃષ્**યુ માયાલુ કેશરીયા**છ પત્થર શ્રંખ ચિખ્**દ**. ®ંચાઇ ઇંચ **૯.** 

લેખ—સં. ૧૭૩૩ વર્ષે બાકી લેખ છે પણ વંચાતા નથી. ધંણુંજ ધંસાઇ ગયા છે.

ટ. અનંતનાથ—સફેદ પાષાણુ સાહુડી ચિદ્ધ ઉંચાઇ **ઇંચ** ૮ાાં. ઃ

લેખ— સં. ૧૬૭૧ વર્ષે વે. સુ ...કાશસાંથે ભ. શ્રી. ચંદ્રભૂષણ ત. ૫. ભ. શ્રીભૂષણ નરસિંહપુરા ગ્રાતિય—ભાઇ—પ્રતિષ્ઠિતમ્, (આને : જોના મૂળનાયક કહે છે)

્ર, ચૌવીસી ધાતુની ઉંચાઇ ઇંચ**્૧**ગા નીચે પદ્દમાવતી⊴ કાતરેલાં છે.

લેખ—સં. ૧૫૦૬ વર્ષ વૈશાખ સુદી દ સાંગે શ્રો કાષ્ટ્રાસંધે નંદીતરમચ્છે તથા વાગડમચ્છે ભા મી વિશાળકાર્તિ': તત્પટ્ટે ભા શ્રાં વિશ્વસીનેન સહ પ્રતિષ્ઠિતમાં શુંખક શાંતીય પંખેશ્વર શેલિ. કારા કી, સાવાયા ભાર્યા હોલું ભાવા જસા ભા હવાંદે પુત્ર હીસ્ક સમસ્ત પરિવારે સહ આત્મ-શ્રેયા**ર્થ** શ્રી અરના**ય ચતુર્વિ રાંતિકા** કારાપિતા નિત્ય પ્ર**ખ્**રમતિ.

### મ. પંચપરમેબિ ધાતુના ઉંચાઇ છાં ઇંચ

લેખ—સં. ૧૫૩૧ વર્ષે વૈશાખ વહી ૮ શકે શ્રો કાષ્ટાસંધે નંદીતદ ગચ્છે ભાગ શ્રો સામક્રીર્ત શિષ્ય આગ શ્રો વીરસેન યુક્તૈઃ પ્રતિષ્ઠિતા. નરસિંહ શાંતિય ધનાદો ગાત્રે શ્રેષ્ઠી સખિર ભાર્યાં નાગુ સુત ૪ શ્રેષ્ઠિ તેનો વરના સરશા. દેવદાસ શ્રો શાંતિનાથમ્ પ્રસુમતિ.

### ₹. ₹ત્નત્રય ધાતુતી ઉચાઈ ઇચ ૪

સહની પ્રતિમા ધાતુની હ ઇંચની.

ં લેખ—વીર સં. ૨૪૭૭ માલ સુદી ૧૭ ચંદ્રવાસરે નરસિંહપુરા -મગનલાલ ક≃્રાચંદે પાવાગઢમાં લ• યશકીર્તિ'ના પ્રતિષ્ઠિતા, સુઢારી - ત્રામે વિશજિતઃ

### ૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુની હ ફેસ સહિત પ ઇચની

લેખ-સ. ૧૭૦૯ કાગણ વદી ૧ કાષ્ટામાંથે ન'દોતટગચ્છે શ્રી. -રામસેનાન્વયે......ભ૦ શ્રી ઇંદ્રભૂષણ નરસિંહપુરા દાતી કંકુલાલ ત્રાત્રે પંડિત ટેક્ચંદ.....સંગિની લાછમાઇ પાંચ્યે નિત્ય પ્રણમતિ.

### - ૯. શાંતિનાય ધાતુના કરણતું ચિક્ષ ૫ ઇંચની

લેખ-સં. ૧૭૬૨ વર્ષે માધ વદી હ શુકે કાષ્ટાસંથે ભાગ શ્રી--સુરે-દ્રકાર્તિ પ્રતિષ્ઠિતમ સિંહપુરા સાતીય ક્લશધરેઓત્રે કેદરતવતો ' -ભાર્યો કપૂર વર્ષ કપૂરમંદ મુરાસા ભાર્યો માધ્ય દિત્ય પ્રસ્મૃતિ. ૧૦. નંદીર્સારતી ચાર પ્રતિમાસ્ત્રા.

સં.--૧૭૬૨ ચારમાં કાતરેલાં છે વચ્ચે નંદીશ્વર દીપ છે.

૧૧. પંચમેર ધાતુના — ૫ ઇંચના ચારે બાળુ પતરાથી બીડેલા છે.

લેખ—સં. ૧૬૯૮ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સદી ૧૦ રવી શ્રી કાષ્ટાસંધે<u>:</u> ન દીતટમચ્છે ભાગ શ્રા લક્ષ્માસેનેન જિન્નિંગ પ્રતિષ્ઠિતમ હં ખડ-દ્યાતીય યહત શાખાયાં વિશ્વેષર ગાત્રે સંઘવી બીમછ બાર્યા કસરદે ત્રયાઃ સૂત ત્રયઃ પ્ર. સં. વેશીદાસ દિ. સં. વછરાજ તસ્ય સત સં. ચાપાજી તસ્ય સુત સં. કુંગરસી સં. રૂપજી તસ્ય સુત સં. પૂજા. **શા** પ'ચમેરૂ જિનળિમ્બમ નિત્ય' પ્રજામિતમ.

૧૨. પદ્માવતી ધાતુના- ૪ ઇંચના ચાર ઢાય. ઉપર પાર્ધનાય. લેખ-સં. ૧૬૧૩ વર્ષે વૈશાખ સુડી............શ્રી કાષ્ઠાન સાંધે ભાગ શ્રો વિદ્યાભાષણ પદ્માવતી નિત્યાં પ્રણમતિ.

૧૩. સરસ્વતિ ધાતુના ચાર ઢાથ ને મરધાનું ચિદ્ધ છે. લેખ નથી.

૧૪. ચરણપાદુકા ધાતુની સા×સા.

લેખ-૧૬૭૧ વર્ષે પાષ વદ ૧ ગરી શ્રી કાષ્ટાસંવે ભાગ શ્રીભૂષણ ચરણ યુગ્મમ્ પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા દ્યાતી શા. મુસાત. ભાર્યા મ'ગળદે પુત્ર સં. અંજ ત્લાર્યા કલ્યાસ્ટ્રેટ સં. તરસંગદે ભા**્** નાર ગંદે સં. વસંગભા તારા દશાહુ. પ્રતિષ્ઠિતમ્

### . રાદ્રે છે

૧૫, મંત્ર અનંતવતનું ધાતુનું ગાળ પાા ઇચનું.

. લેખ-સ. ૧૭૦૯ ફાલ્યુથ વદ ૧૦ રવી શ્રી. કાષ્ટાસથે નંદી-તટકારછે વિદ્યારણ શ્રી રામસેનાન્વયે તદ્તકમેશ ભા શ્રી વિદ્યાસમાં તત્પેક અં શ્રી શયશ તત્પેટ ભં શ્રી ઇન્ક્શયસ પ્રતિષ્ઠિતમ તદા-આપે નરસિંહપુરા જ્ઞાતિ નાગર ગાંત્રે સાંતિદાસ વહાલા નિસ્ત Manda.

૧૬. સિલ્ચક ધાતનું ગાળ પ ઇંચનું.

લેખ-સં. ૧૭૪૬ વર્ષે કાગણ સુદી ૫ સસંધ હારછ રખવદે · દ્વજી સહ.....

૧૭. ચિદ્ધચાર મંત્ર બીજું ધાતુનું ગાળ જ ઇંચનું.

લેમ-સં. ૧૭૪૮ વર્ષે પૌષ્ મુદ્દી પ...... ત્રીક્રમજી.

૧૮—કસિકંઠ યંત્ર ધાતનાં ગાળ ગા ઉચનાં.

ક્ષેખ—સ. ૧૭૪૪ વર્ષ કા. ૧૭ સામે કાપ્ડાસ લે થો રામસેના-ંન્વયે તદના. અ૦ શ્રી ઇન્દ્રભૂષણ તત્પદે અ૦ શ્રી સુરેન્દ્રકોર્તિના પ્રતિષ્ઠિતમ. નરસિંહપુરા યા. કુંવરજી કકા ભાગ તેજળાઇ સત ૪.....માણક્છ ભાષ્ઠદાસ સફોલાલ.....

૧૯. સાલદકારણ યંત્ર ધાતુનું ગાળ જાા ઈંચતું.

લેખ—સં. ૧૭૬૨ માધ વદી ૯ શકે કાષ્ટાસંધે ભ૦ શ્રો સરેંદ્ર-્રશતિ પ્રતિષ્ઠિતમાં નરસંગપુરા જ્ઞાતે સંધવી સંદરદાસ હિરજી શા. . त्रिक्ष्मण दिश्क तथा दरीहास.

૨૦. કહિકંડમંત્ર ધાતુનું—૪ ઇંચતું ગાળ.

ક્ષેખ-સં. ૧૭૪૪ પાષ સ. ૫ રવી કાષ્ટ્રાસંધે નરસિંહપરા અતિય.

૨૧. દશલક્ષણતું ચાંદીનું યંત્ર—ગાળ પાા ઈંચન

· વળા ગયેલી છે.

રર, ક્ષેત્રપાળ-૧૧ ઇંચના છે. એક જલવત ધાતનું છે તે પર -માં. ૧૮4૨ છે. ને ગામ ભુવારી લખેલું છે, એટલે કદાચ ભુદારીને अध्यम ध्युवारी महेता दशे.

શાસ મુન્ય દસ્તિમાત મુદ્રકા તથા મુજસ્માના છે.

સ. કે. કાપડિયા, તા. ૧૮−૧<del>×મદ</del>

## કુકેરી (વાયા બીક્ક્રીમાસ છ. સુરત)ના ગૃહચૈત્યાલયની પ્રતિમાચ્યાના લેખ.

૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ઉંચી ૪ ઈચ ૭ ફેલુ સંદ્વિત.

લેખ—શ્રી મૂળસંધે ભાગ લક્ષ્મીચંદ્ર તત્પટે ભાગ જ્ઞાનભૂષશ્રુ પ્રતિ પ્રસુમતિ, ભાગ વીરચંદ્ર ઉપદેશાત્ શાળ સલધી પ્રસુમતિ. પ્રાચીન છે. આશરે ૫૦૦ વર્ષની હોવી જોઇએ. સંવત નથી.

ર. શાંતિનાથના ધાતુની ઉંચાઇ રાા ઇંચ. હરણનું ચિન્હ.

લેખ—સંવત ૧૬૮૮ વર્ષે વૈશાખ શુદ ક શની શ્રી શ્રાંમાલી દ્યાતિ શા૦ જોતા ભાર્યા પનારાહે પુત્ર સંધવી સવાહેતુ શ્રી શ્રાંતિનાથ ભિમ્મમ કારિતમ્ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ભ૦ વિજયદેવન.

ં આ પ્રતિમા અત્રેયી ૮ માઇલ પર આવેલા કાંકેરીયા ગામ-માંથી આવેલી છે જ્યાં માેડું મંદિર હતું અને લણી પ્રતિમાં એક ક્રતી (જ્યાં હાલ આપણી વસ્તી પણ નથી) જે હાલ સાદ કવેલમાં લઇ ગયા પછી સરતમાં શાબ્ નેમચંદ કરતુરચંદને ત્યાં ઘર દેશ-સરમાં છે, તેમાં પદ્માવતી અને ક્ષેત્રપાળ પણ છે.

અહિંયા કુકેરીમાં દશા કુમડના કુ ઘર છે જેમાં છગતલાલતા ઘરમાં હપલી ખે પ્રતીમાંઓ છે. જે સુરતથી શા. તેમચંદ કરતુરસંદ્રતે ત્યાંથી લાવવામાં આવેલી છે.

આ ચીખલી પરમણાની પંચમાં અસલ ટાંકલ, વાંઝણા, કાંકરીયા, કણલઇ, સાદડવેલ, કલીયારી, ખેરગામ, વાંદરવેલા, કુકેરી, રાનકુરા વગેરે ગામામાં દશાહમડની ૮૪ પ્રસ્તી વસ્તી હતી જેમાં હાલ માત્ર ૧૫ ધરની વસ્તી છે. કુકેરી, સાદડવેલ, કલોયારી ખેરગામ ને સાનકુવામાં છે. વળી વલસાડમાં શા. મયનલાલ કુપુરમંદને ત્યાં ૧ પ્રાતમા છે. લાઇ નવનીતલાલ ખુશાલમાં દ જેની મત્રે રહે છે, જેમણે અમને રાનકુવા સુધી આવી ધણી મદદ કરી હતી.

ભાગાંક હસાવધારા હા પૃતિમા જો તે પ્રાથમિક

## રાનકુવા (વાયા બીલ્લીમારા, સુરત)ના બે ુંગુઢ ચૈત્યાલયાની મૃતિ એાના લેખા.

(શક મગનલાલ વજેચંદ હરીચંદના ગૃહ ચૈત્યાલયમાં)

૧. સંભવનાથ ધાતુના ઉંચાઇ ર ઈંચ.

સેખ—સંવત ૧૯૪૬ મૂળસંધે સંભવનાથજ.....ભ ગ્રુષ્યુયંદ્ર પાસેથી આ પ્રતિમા મળેલી.

ર. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ઉંચાઇ ૩ ઇંચ ૭ ફેચ્રુ સહિત.

સેખ--શ્રી ભાગ ધર્માં કોર્તિ ભદારક ભગત કોર્તિ .....ક.

a. ચાંદીના પાર્યાનાથ ઉચાઇ ૧ા ઇંચ ૭ ફેલ્યુ સહિત.

૪. ચાંદીનું દશ લક્ષણ યંત્ર ૬ ઇંચતું.

લેખ—મનુષ્યેન તે ચંપકલાલની ધણીઆણી. દશ લક્ષણના ઉદ્યા-પન નિમત્તે સં. ૨૦૦૧ ના બાદરવા સુદ ૧૪.

### હસ્તલિખિત શાસા

- 1. શ્રી શાંતિનાથ પુરાષ્ટ્ર-ગુજરાતી સરળ જુતી ભાષા. પૃ-૧૨૧ છે. ખહાર પાડવા લાયક છે. એમાં છેવટની પ્રશસ્તિમાં નીચે પ્રમાણે છે:—લફારક શ્રી મહીચંદ્રાતુચર શ્રી છે. જયસાગર વિરચિત શ્રી શાંતિનાથ જિનાપ્યાંને શ્રી શાંતિનાથ નિર્વાણ્યમ વર્ણું નમા નામ પછો ધિકાર: સમાપ્ત. શ્રી સં. ૧૭૪૫ વર્ષે માગશર સુદી અષ્ટમી ભી મે શ્રી મધુકપુર શ્રી ચંદ્રપ્રભ, ચૈત્યાલયે શ્રી સરસ્વતિયમ્છે ખળાતકારમણે શ્રી મુંદકું દાચાર્યા ન્વયે લ. શ્રી મહીચંદ શિષ્ય હાલશી જયસાયરેલું લિખિતમ સ્વ હરતે જ્ઞાનાવરણીય કર્મસ્ય નિમિત્તમ શુલમ્ ભૂયાત્ ભ્રમજનાનામ્ પાનાં ૧૨૧ સાઇક ૨૪૨ છે.
  - ર. સિંદુર પ્રકરણ-અપૂર્ણ-ભાષા સંસ્કૃત.
  - ં ક્ર. હસ્તલિખિત પૂજા તથા સ્તાત્રના ગુટકા.
- ૪. ગંદનભાળા આખ્યાન—હસ્તિલિખિત ગુજરાતી ભાષા પાનક ૧૮ ક્રમલકોતિ લિખિત. સંવત ૧૬૬૮ શ્રાવણ વદ ક ને દિને મકુવામાં લખાયેલું.
  - યાં હરતલિખિત પશુરણ કથાઓના ગાટકા.
  - હનુમાન ચરિત્ર અપૂર્ણ.

### રાતકુવામાં શા. માહતલાલ ફકીરચ'દના ગૃહચૈત્યાલયની પ્રતિમાના લેખા.

૧. ચિંતામણી પ્રાર્થ નાથની કૃષ્ણુપાષાણ ૯ ફેણ સહિત ઊંચાઇ ક્ષેત્ર ૯.

લેખ—સંવત ૧૬૦૭ વર્ષ વૈશાખ વદ ક બેરોને શ્રો મૂલસંધે ભ૦ શ્રી લક્ષ્માય ક તત્ત્વે ભ૦ શ્રી...... ભાકીના લેખ ધસાઇ ગયા છે.

ર. નેમનાથ ભગવાન કૃષ્ણુ પાષાણુ ઉચાઇ ૮ ઇંચ શ'ખ ચિક્ન

લેખ—સંવત ૧૬૪૩ ભામે શ્રી મૂળસંધે ભ**ે શ્રી** વાદીભૂષણ ઉપદેશાત્ ગાંધી અદા ભાર્યા, ભાકી લેખ તથા પ્રતિમા <mark>ઘસાઇ ગઇ</mark> છે.

ઢ. ધાતુની ચોાવીસી ૧૧ ઇંચ ઉચી. નીચે પદ્માવતી તથા દેવ દેવીઓનાં ચિત્ર છે. તથા બે બાજુ બે દાય જોડી દેવા ઉભા છે. બાજું પણ ઘણું ચિત્રકામ છે.

લેખ—સંવત ૧૫૩૧ વર્ષે માધ વદી ૮ સામે શ્રી કાષ્ટાસંધે નંદીત શ્રુપ્ય શ્રી વિદાગણે ભાગ શ્રી સામકીર્તિ શિષ્ય શ્રી વીરસેન સુકૈત: પ્રતિષ્ઠિત: નરસિંહપુરા (શ્રાતીય) શ્રેષ્ઠી ... દેવત ભાગ કાવ્યત્ સૂત્ ર. કલાગણીયા કલા ભાગ જીવણી ગણીયા ગંગાદે શ્રેગ કલા કલાં બિધઃ શ્રી પ્રદાપ્રભૂમ્ પ્રસ્મિતિ.

૪. પદ્માવતી ધાતુના ઉંચાઇ ઈંચ ૫.

લેખ—સંવત ૧૫૪૪ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૩ સોમે શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રી શાનભૂષણ ગુરૂપદેશાલ સે. યાવર સોમા પ્રણમતિ !

પ. સિદ્ધંત્ર તાંળાંનુ ગાળ ૬ ઇંગ વ્યાસનું.

લેખ—સાંવત ૧૫૭૧ વર્ષે મામશાર વડી ૪ અર્થી મૂળસાધી. ૧૬ આયાર્ય થી વિદ્યાનંદી દેવાપદેશાત શ્રી હુમહ દે સહદેવા ભાર્યા રાણી તયાઃ પુત્ર સામશ્રી ભાગ રંગાઇ તયાઃ કારાપિતમ યંત્રમ

**૬. દશલક્ષણ યંત્ર તાંબાનું ગાળ ૬ ઇચનુ**ં.

લેખ-સંવત ૧૫૭૦ શ્રો મૂળસંધે સરસ્વતિગચ્છે શ્રી કુંદર્કદા--ચાર્યાન્વને ભા વિદ્યાનંદી તત્પટ્ટે ભા શ્રો મલ્લીભ્રષણ તત્પદે ભા શ્રી લક્ષ્મીયંદ્ર દેવાપદેશાતા

સિદ્ધચાક મંત્ર તાંબાનું ગાળ ઇંચ કાા નું

લેખ-સંવત ૧૫૭૦ શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી વિદ્યાનંદી તત્પદ્ **લા** શ્રી મલ્લીભૂષણ તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્રીપદેશાત્.

(ઉપરતી પ્રતિમાએ ધોધાયી આવેલી છે. અત્રે ક્ષેત્રપાળ પશ્ છે.

હરતલિખિત ગુજરાતી કથાના શુટકા અને હસ્તલિખિત ગુજરાતી યુજાના ગુટકા છે.

મું કં કાપડિયા, તા ૨૫-૧-૫૯.



### માંડવી (વાયા કોમ છે. સૂરત)ના દિ. જન મંદિરની પ્રતિમાંઓના લેંખા.

ર. ચંદ્રપ્રભુ-ચંદ્રચિદ્ધ ઊંચાઇ ઈંચ રર લેખ—સં. ૧૮૫૭ તેા ઉપરતેા છે.

3. મલ્લીનાથ સફેટ પાવાણ ઊંચાઝ ઇંચ ૧૭ લેખ—લપરતા સં. ૧૮૫૭ તા લેખ છે.

૪. કુંયુતાથ (સફેર) ગ્રેચાઇ ઇંચ ૨૨

**સેખ—સં.** ૧૮૫૭ તે৷ ઉપકાજ લેખ છે.

પ. અજિતનાથ (સફેદ) ઊંચાઇ ઇંચ ૨૧ લેખ—૧૮૫૭ નાે ઉપલાજ લેખ છે.

ક. મૃતિમુવતનાથ (સફેદ) ઊંચાઇ ઇંચ ૧૬ લેખ—૧૮૫૭ ના ક્રયતોજ લેખ છે.

હ. પદ્મપભ (સફેદ) ઊંચાઇ ઇંચ ૧૬સ્ત્રેખ—8પરતે ૧૮૫૭ તે છે.

૮. ચંદ્રપ્રભ (સફેદ) ઊંચાઇ ઇંચ ૧૦ લેખ—૧૮૫૭ નાે ઉપરતાજ લેખ છે.

૯. ચંદ્રપ્રસું (કાળા પાષામું) ઊંચાઇ ઉત્ર ૧૫.

લેખ—સં. ૧૯૦૫ વર્ષે વૈજ્ઞાખ વડી ૧૧ શુકે.....સી

મુળસાથે સરસ્ત્રતિ ગચ્છે બલાત્કારગણે ફ્રાંદકુંદાચાર્ય અમનાય અન્ શ્રી સકલક્ષીર્તિ દેવાઃ તત્પટ્ટે બન્ શ્રી જશક્ષીર્તિ તત્પદે લન્ટ..... ક્ષીર્તિ ગુરૂપદેશાત હુંઝડ જ્ઞાતિ લઘુ શાખાયાં (દશાહુબડ) શ્રુષ્ઠી... આગળ વેચાતું નથી.

૧૦. મુનિસુવતનાથ (સફેદ) ઊંચાઇ છેચ ૧૮.

લેખ--૧૮૫૭ તા કપલોજ લેખ છે.

૧૧. ચેલીસી ધાતુની ઊંચાઇ ઇંચ ૧૧

લેખ— સં. ૧૫૭૧ વર્ષ વૈશાખ વદી ૮ શુકે શ્રી કાષ્ટાસંકે નંદીતટગચ્છે વિદ્યાગણે ભગ શ્રી ભીમસેન તત્પદે ભગ શ્રી સામકોતિ શિષ્ટ આચાર્ય શ્રી વીરસેન યુકતઃ પ્રતિષ્ઠિતઃ નારસિંહ દ્યાતિય કલશધર ગાત્રે શ્રેગ શિવાસા સહજ લ્દે સુત વર્તા ભાગ વનાદે સુત લાવા શ્રી ચંદ્રપ્રભ ચર્તુલ શ્રીતકા પ્રતિષ્ઠિતમ્

#### ૧૨. ચાવીસી ધાતુની ઊચાઇ ઇંચ ૧૧

લેખ— સં. ૧૫૩૫ વર્ષ કાર્તિક વદી ર બુધે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાતકારમણે ભ૦ શ્રી દેવેન્દ્રકૃતિ દેવાઃ તત્પટે ભ૦ શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશાત સિંહપુરા જ્ઞાતિ શ્રે સાહુણું ભાયો હીરી સૃત સં. રત્નપાળ ભા૦ મલ્ઠઇ સુત હેમરાજઃ શ્રી ચતુવિંશતિ પ્રતિમા પ્રશ્રુમતિ.

૧૩. પંચ પરત્રેષ્ટી ધતુના વચમાં પાર્ધાનાથ ઊંચાઇ ઇચ ૬ લેખ—ખીલકુલ નયી.

૧૪. પદ્માવતી ધાતુના ઉંચાઇ ઇંચ પ

લેખ—સં. ૧૬૧૭ વર્ષે માઢા વદી ૩ રવી શ્રી ઝૂળસંધે પ્ર૦ શ્રી શાંતિદાસ, પ્ર૦ શ્રી હસા, પ્ર૦ લજી રાજપાળ વટશાત્ સં. લખત્રપ્યુ ભાગ લખમાઇ સુત્ર સેંદ્ર મારાદિ ભાગ રતનળાઇ સુરુ ઠાકરસી. ૧૫. ચામુખી નંદીશ્વર ધાતુની ઊંચાઇ ઇંચ પ

લેખ – સં. ૧૭૭૭ કાલ્મન શકલ પંસામવાર કાષ્ટ્રાસંધે પ્રતિષ્ઠિતમ ......નરે-ક્કીર્તિ શ્રી આચાર્ય વધી: શ્રાવક કલ્યાસમલ.

૧૬. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૯ ફેલ્યુ સહિત ઊંચાઇ ઇચ ૪૧

લેખ – શ્રી મૃષસંઘે સેનગણે શ્રી લક્ષ્મીસેન ઉપદેશાત બારુ નૂરી તામ પ્રથમિત

૧૭. પદ્માસન ધાતુની (શાંતિનાથ) ઊંચાઇ ઇચ કાત લેખ – સં. ૧૬૨૪ શ્રી મળસાંધે ભાગ શ્રી જ્ઞાનભૂષણા ભાગ શ્રી પ્રભાચંદ્રીપદેશાત્ હુમક સં. સેતા ભાગ સાહીસમાઇ પ્રણમતિ.

૧૮. પાર્ધાનાથ ધાતુના તહ ફેસ) ઊંચાઇ ઇંચ ૪

લેખ – સં. ૧૭૨૧ વર્ષે માઢા સુદી ૧૩ રવી શ્રીૃમૂળ સંધે ભા૦ શ્રી દેવેન્દ્રક્રીનિ ગુરૂપદેશાત્ ભાઇ કર્સાની શ્રી પાર્ધ્યનાથમ્ પ્રશમતિ.

૧૯. પાર્ધ નાથ ધાતુના (૭ ફેસ) ઊંચાઇ દીચ ગા લેખ—સં. ૧૬૬૩ માહા સુદી ૧૩ સોમે શ્રી મૂળસંધે શુભ્યંદ્રોપશાત્ હું.....

૨૦. પાર્શ્વતાથ ધાતુના (૭ ફેલ્ર્) ઉંચાઇ ઇંચ ૩.

લેખ—સં ૧૫૮૧ વર્ષ વૈશાખ વદી પ મુને શ્રા૦ મગાડ નિત્યમ પ્રાથમિતિ.

ં ૨૧. પાર્શનાથ ધાતુ (હ કેસ) ઉચાઇ ઇંચ સા. લેખ—મૂળસંધે ભગ્યા અવનક્રીતિ આદેશાત્ ૧૨૩૪ ઘત.

રર, પાર્શ્વનાથ ધાતના ઉંચાઇ ઇંચ સા.

લેખ-શ્રી મૂળસાંધે ભાગ સાતાકોર્તિ આફેશાત ૧૨૩૪ વત્

ે ૨૩. ચંદપ્રભુ ધાતુના ઉંચાઈ ઉચ ૧૫. લેખ-૧૬૪૨ માં મૂળસંધે.

૨૪. આઠ પાંખડી કમલાસન બીડાઇ જાય એવું ધાતને ઉંચાઇ ઇંચ ૧૧ા દરેક માં ખડીપર પદ્માસન પ્રતિમા તથા નીચે શ્રાવક લબેલા છે.

લેખ-કંઇ પણ નથી. પ્રાચીન છે.

૨૫. કપિમંડળ યંત્ર તાંખાનું યંત્ર ગાળ હાંછું ઈંચ ૧૨.

લેખ–શા. પ્રાહ્નનલાલ માતાચંદ્ર માંડવીવાળા તરફથી એક દહેરાસરમાં સં. ૨૦૧૧.

ર દ. સાલહકરા યંત્ર તાંબાનું ઇંચ ૮ નું.

લેખ-ચંદીઅહેન ઉત્તમચંદ તરકથી શ્રી માંડવી દહેરાસરમાં બેટ સં. ૨૦૧૧.

૨૭. દશલક્ષણ યંત્ર તાંબાનું લંબાઇ ઇંચ પાદ

લેખ— સાંવત ૧૬૮૧ વર્ષે માલ સાદી ર શાકે શ્રી મૂળસાં કે ભ ... ભૂષા મુ તત્પટે ભ બારામકોતિ ગુરપદેશાત શ્રી દશલક્ષણ યંત્ર

ર૮ લેખ—સંવત ૧૯૦૫ વર્ષ વેશાખ વદી ૧૧ વાર શક્ક શ્રો મૃળસાંધે સરસ્વતિમચ્છે ખલાત્કારમણે સકલકી તિ તત્પટે ભાગ શ્રી સરેન્દ્રકોતિ લઘશાખા ગાતિ હુમડ... પ્ર**અ**મતિ.

૨૯. યંત્ર તોળાનું સમ્યક ચારિત્રનું ૧૩ કાેઠાનું ઉંચાઇ પા ઇંચા લેખ—સંગત ૧૯૦૫ નાે ઉપલાજ લેખ છે.

૩૦. સમ્યગદર્શન યંત્ર ધાતુનું લંમાઇ ઇંચ પ્

લેખ--સંવત ૧૫૩૦ મૂળસંધે બુ બ્રી ભાવનકોર્નિં લુદ ત્રાનભૂષણ સુરૂપદેશાત હુંજાડ હાદા ભાર્યા છવણી સં. મહિરાજ.

૩૧. લંબ ચાેરસ યંત્ર પાા×૪ા ૨૦ કાેઠાનું તેમાં અાૈ તથક આંકડાએ છે.

નીચે **હીં કો**' ૐ હીં ૐ ક્રોંદુ લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ કુર કુર સ્વાહા ટર. સાંદીનું યાંત્ર કલિકુંડ યાંત્ર ગાળ ૭ ઇચનું.

લેખ—શા. ખીમચંદ હીરાચંદ તરકથી માંડવી દિ. જૈન દહે-રાસરમાં મુક્યું સ'. ૨૦૧૧.

a 3. ચાંદીનું સાલુહકારણ **હંત્ર પા**લ ઇંગતું.

સી. પરસનજ્હેનના ધાડશકારણ લગ ઉદ્યાપન નિમિત્તે સં. ૨૦૧૧.

8૪. ચાંદીનું યત્ર ૧૨ કાઠાનું ઈચ ૬ નું

લે ખ-- ખીમચંદ દ્વીરાચંદ તરકથી માંહવી દિ. જૈન દહેરાસરમાં મુક્યું સં. ૨૦૧૧.

**૩૫. ચાં**દીતું યંત્ર દશલક્ષણનું પાા **ઉ**ચનું.

સી. પરસનખંદન વાડશકારણ વત ઉજ્ઞાપન નિમિત્તે સં. ૨૦૧૧

૩૬. પદ્માવતી-(સફેદ) ઉંચાઇ ઇચ ૨૨.

લેખ—સં. ૧૬૫૭ વૈરાખ વદી ૩ શુક્રે શ્રી મૂળસંધે ખ. મ. શ્રી સકલકીર્તિ'.....લેખ મેટા છે પણ ધ્રસાઇ ગયા છે.

કહ. ક્ષેત્રપાળ – ઉંચાઇ ઇંચ રહ.

૩૮. શિખરજી આરસના પદ ખનાવ્યા વીરચંદ દ્વીરાચંદ વીસ્ સં. ૨૪૭૫ લાંબા ૬×૪ દુટના છે.

### શાસ્ત્ર ભંડાર.

શાસ્ત્રો હસ્ત લિખિત ૩૦-૪૦ છે. જેમાં પૂજાના ગુટકા, સ્તાત્રો/ તેમજ રાસા છે તથા વિધાન પણ છે. જાતા શાસ્ત્ર ભ'ડાર છે

મંદિર પ્રાચીત છે. જીર્ણોદારતી જરૂર છે. પહેલાં દશાહુમડના. ૬૪ ધર હતાં પણ હાલ ૧૦–૧૨ ધર છે.

માંડવીથી ૧૫ માઇલ ઉપર સ્માંજનચાર (માંઝન ફ્રિવ)ના પગલાં ૧૫ ઇંચનાં છે જે એક ઝાડ તીચે છે. ઝાડ પર વાવઢો ઉડ્ડે છે. પાસે માંજનાની ખાડી છે જે તાપી નદીને મળે છે. ખાડી તે નદી વચ્ચેનાં ડુંમરા પર આ પમલાં છે. લેખ નથી. કહે છે કે માંજનમારનાંજ આ પંગલાં છે. આ પમલાં ઉપર છત્રી પણ વનાવેલી છે. મજૈને ક પણ પૂજે છે.

સુળચંદ કસ**નદાસ** કાપડિયા. દા<sub>ર</sub> ૨૨–૨~૫૯

### અંકલેશ્વર (છ. સરત હાલ ભરૂચ) ના દિ. જૈન મંદિરામાંથી-શાસન દેવી મહાવીર મંદિરની મૃતિ એાના લેપ્યા.

લખ્યા તા. ૨૮-૩-૫૯

૧. ભ૦ મહાવીરસ્વામી મૂળનાયક ધાલુના—૧૬ ઈંચના ઊંચા સિંહ ચિન્હ

લેખ—સ્વરિત સં. ૧૬૭૧ વર્ષે પોષ માસે કૃષ્ણ પક્ષે પ્રતિપદા દિવસે ગુરવાર શ્રી કાષ્ટાસંધે નંદીતટ ગચ્છે વિદ્યાગણે લાગ શ્રી રામસેનાન્વયે તદામ્નાયે લાગ શ્રી લદ્ધનીસેન સ્તાગ્ય. લાગ શ્રી ધર્મસેન તત્ય. લાગ શ્રી વિશ્વસેન, તત્ય. લાગ શ્રી વિશ્વાળકાતિ, તત્ય. લાગ શ્રી વિશ્વાળકાતિ, તત્ય. લાગ શ્રી વિશ્વાળકાતિ, તત્ય. લાગ શ્રી વિશ્વાભાષણ, તત્ય. લાગ શ્રી શ્રીશ્વાણ પ્રતિષ્ઠિતમાં લદ્ધપુરા દ્યાતીયે ફાંદાસર ગાત્રે શા. કુંગર સુત નંમા લાર્યા ત્રાઇ નાગલદે ત્યાઃ પુત્ર શાળ પૂંજા ત્યાઃ લાયાં શ્રી વિમાળદે લાજી ચંગાંગે સત પ્રેમજી સુત સંગમ નામાનિધાનેન—પદા—સાગરાયં શ્રી મહાવીર જિનેશ્વર લિંમાં નિત્યન્ પ્રણમિત શ્રુલમ્ લાવદ્ધ શ્રીરસ્તુ

આગળ શ્રી કાષ્ટાસંઘે ઢેંગ્નમઃ લખેલું છે તેમજ વીચે વચ્ચે પદ્માવતી છે તે આજીખાજી બે સિંહ તે ભે વાધ છે.

ર. ચંદ્રપ્રસુ ધાતુના--૧૦ ઇંચના ચંદ્ર ચિન્હ.

લેખ—સં. ૧૯૩૭ ના માધ સુદી ૧૩ શુક્રવાર શ્રી અંદ્રપ્રસુકા ભિંભક્ષી પ્રતિષ્ઠા લદ્વારક્ષ્ટ મૂળમાંથી લ૦ કનકકીર્તિ છ પ્રતિષ્ઠિત: આહાઃ લક્ષ્મીચંદછ વ સકળ યંત્ર કારાપિતમ્ અંકલેશ્વરના શ્રી કાષ્ટાસંધીની આસ્તામ.

a. ચંદ્રપ્રશુ સફેદ પાષાણ ઉંચાઇ ઇંચ ૧૧

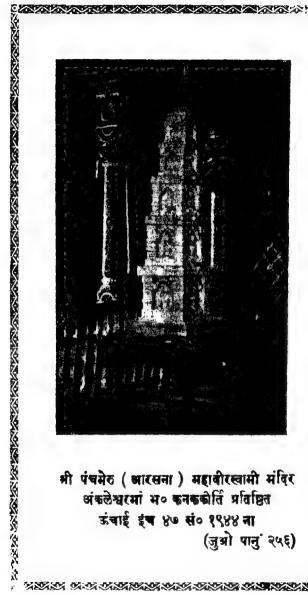

भी पंचमेरु (आरसना ) महावीरस्वामी मंदिर अंकलेश्वरमां भ० कनककोर्ति प्रविष्ठित ऊंचाई इंच ४७ सं० १९४४ ना (जुओ पानु २५६)

લેખ— શ્રી સંવત ૧૭૫૭ મહા સુદ ૧૩...... બાકી લેખ ધસાઇ ગયા છે

૪. તેમનાય શંખનું ચિક્ષ ઉંચાઇ ઈંચ ૧૧.

લેખ—સંવત ૧૫૪૮.....સંધવી જીવરાજ પાપડીવાલ (માડાસા) વાળા લેખ છે.

પ. આદિનાથ (રૂપબનાય) સરેદ પાષાણ ઉંચાઇ ઈંચ ૧૯.

લેખ-સ્વસ્તિ શ્રી સં. ૧૮૫૪ વર્ષે જ્યેષ્ઠ શુકલ ૫ રવિવાસરે... જ્ઞાનકોર્તિ દેવા: ત૦ ૫૦ લા૦ સુરેંદ્રકોતિ પ્રતિષ્ઠાય શ્રી અંકલેશ્વર વાસ્તવ્ય મેદપાઢ જ્ઞાતીય વહ શાખા વિ. કાનપિત્રે-શા. જગજીવન મા. નંદીદે...નિત્યં પ્રણુમતિ.

- તેમનાથ કૃષ્ણુ પાષાસુ ઉંચી ઇંચ ૧૫ સં. ૧૨૩૧ વર્ષે.
   સેખ ધણાજ ધસાઇ ગયો છે. વંચાતા નથી. પ્રાચીન છે.
  - પાર્ધનાય સફેદ પાષાએ ૯ ફેએ સહિત ઉંચી ઇચ ૧૪.
- ્ર લેખ—સં. ૧૫૪૮ વર્ષ−<mark>જીવરાજ પાપડીવાળવાળાે લેખ</mark> છે. (માડાસાનાે)
  - · ૮. પાર્શ્વનાથ સફેદ પાષા**ણ** ૭ ફેણુ સહિત ૧૩ ઇચ ઉંચી.
    - સં. ૧૫૪૮ નાે જીવરાજ પાપડીવાળવાળા લેખ.
- ૯ સંકૈદ પાષાણ પ્રતિમાં ઉંચાઇ ઈવ ૨૨. લાંછત નથી લેખ ત્તદ્દત ધસાઇ ગયા છે. કંઇ વંચાતું નથી. પ્રાચીત છે. ચાેથા કાળની પ્રતિમા કહેત્રાય છે.
  - ૧૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુના હ ફેચ્યુ સહિત ઉંચી ઇંચ ૯. લે માનથી...
  - . ૧૧. અજિતનાથ સફેદ પાષાણ ઉંચી ઈંચ ૬. 🖟
    - લેખ ૧૬૩૬ વર્ષે. વધુ લેખ વ ચાતા નથી. ઘસાઇ ગયા છે.

૧૨. તેમનાથ કૃષ્ણ પાષાણ કેશરિયાજ પત્થર ઉંચી ઇંચ ક. લેખ – સં. ૧૮૪૨ વર્ષે. વધુ વંચાતું નથી. ધસાઇ ગયા છે.

૧૩. ચંદ્રપણ ધાતના ઉચી ઇંચ હ

લેખ—સં. ૧૮૨૬ વૈશાખ સદી ૬ સવાઇ માધાપુર મધ્યો મહારાજ શ્રા સવઇ પૃથ્વીસિંહ રાજ્યે શ્રા મૂળસ છે ભા શ્રી સરૈન્દ્રકોર્તિ તદાસ્તાચે સંઘળી નંદલાલન જિંજ પ્રતિષ્ઠા કારાપિતમ.

૧૪. તેમનાથ-કૃષ્ણ પાપાણ ક્રેશરિયાજીતા પત્થર ઉચી ઇંચ ૮ લેખ-- તદન ઘસાઇ ગયા છે. સં. ૧૬૫૭ વર્ષે વંચાય છે.

૧૫, ધાવની પ્રતિમા ઊંચી ઇંચ ક

લેખ—સ: ૧૬૬૬ મૃળસંઘે ભ૦ વાદીચંદ્રોપદેશત કમ**લ**-**કીર્તિભ:** પ્રતિષ્ઠિતમ છવરાજ બાછ-દેવા પ્રશ્વમતિ.

૧૬. કુવ્ણ પાષા**ણ** નેમનાથ–કેશરિયાજીના પત્થર ઉંચી ઇંચ ૮ લેખ-- ધસાઇ ગયા છે. સં. ૧૪૦૯ આશર વંચાય છે.

૧૭ ચૌમુખી ધાતુના બિંબ નંદીશ્વર બાવન મૂર્તિવાળા ઉંચાછ **ઇ**ય ૧૭.

સેખ – સં. ૧૫૮૯ વર્ષે ચેત્ર સુદી પ રવી શ્રી મુલસંધે<sup>.</sup> સરસ્વતિ ગચ્છે ખલાત્કારગણે ભાગ શ્રી સકલકીતિ તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી ભાવનક્ષીતિ તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી જ્ઞાનભાષણ, ભાગ શ્રી વિજયકાર્તિ, ભાગ સંભવચંદ્ર ગુરૂ ઉપદેશાત રાજપુર વાસ્તવ્ય હં'અડ હાતીય શ્રેજ હારા ભાગ રાજા સત સંધવી નારદ ભાગ પાઇ સુત માણેક નાકર રત્નપાળ રવભદાસ બાઇ રતી નિત્યે પ્રણયતિ.

૧૮ – પંચ પરમેષ્ટી ધાતુના ૭ ઇંચના.

લેખ — સં. ૧૫૫૯ વર્ષે મહા સુદ ૧૧ રવી શ્રી મૂળસાંધે ભ૦ શ્રી શાનભૂષણ તત્પદે ભ૦ શ્રી વિજયકીર્તિ ગુરૂપદેશાલ હંગ્મડ દ્યાતીય શ્રેષ્ટ ચાહાટ સાર્યા ભયા સુત સમધર ભારુ છવણી સુરક ब्तम को ते नित्यम् प्रथमितिः

#### ૧૯. પંચપરમેષ્ઠી ધાતુની ઇંચ ૭ ની

લેખ-સં. ૧૫૮૮ જયેબ વદી ૪ બધે શ્રી મળસંવે ભ૦ શાનભાષણ તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી વિજયકોતિ. તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી !શભચંદ્ર. ગુરુપદેશાત હું મહ જ્ઞાતીય શ્રં૦ કળા ભાર્યા માહીસુ સુત સાઇયા સામા વરવા એતે શ્રો વાસપજ્યમ નિત્યમ્ પ્રણમતિ.

૨૦. રતત્રય ધાતુના ઇંચ ૭ ના.

લેખ – સં. ૧૫૬૯ વર્ષ વૈશાખ વદ ૧૧ રવી શ્રો મળસંધે ભા શ્રી વિજયકોર્તિ માં. મુલુ લા. કૃતિમદે સત કાહના નિત્યમ્ પ્રથમિતિ.

૨૧. પંચપસ્મેષ્ઠી ધાતના ૭ ઇંચના.

લેખ-સં. ૧૫૧૯ વર્ષ માલ સદી ૧૩ છાલે શ્રી કાષ્ટાસંઘે ભ૦ શ્રી સામકોર્તિ ભા: પ્રતિષ્ઠિતમ નારસિંહ ગાતિય ભલ્લા હોલ ગાત્રે શ્રે. અમરસી ભારુ સત હીરા શ્રી તેમિનાથ બિંબમ નિત્યમ્ પ્રસમિતિ.

૨૨. પંચપરમેકી ધાતુના ૭ ઇંચના.

લેખ – સં. ૧૫૩૧ વર્ષ વૈશાખ વદી ૮ શકે શ્રાં કાષ્ટાસંઘે, નંદીતટ ગચ્છે શ્રી સામકાર્તિભાઃ શિષ્ય શ્રી વીરામન સુકતાઃ પ્રતિ-િક્ટિમ નરસિંહ દાહિય કંકલીલ ગાંત્રે શ્રે. કાસા ભાર મનક સત્ શ્રી સીતલનાથ ખિખ નિત્યમ પ્રણમતિ.

ર 3. પંચપરમેષ્ઠી ધાતના ૬ ઇંયના. લેખ—સં. ૧૨૫૪ વર્ષે ચત્ર વદી ૫ ગરો.....

૨૪. પંચપરમેષ્ઠી ધાતના ઇચ છ.

લેખ-સંવત ૧૫૯૯ વર્ષે કાષ્ટા સર્વે ભાગ શ્રો વિશ્વસેન તo. પ. ભા શ્રી વિજયક્રીનિ ભાટઉરા દ્યાતીય શ્રેષ્ઠ જુકાલાઇ માણીકા પુત્ર શ્રે. રાયા શ્રે. લક્ષ્મણ શ્રે. રાજપાળ ભાગ હર્ષાંદે પુત્રી વરભાઇ: सहलपाण लार्या अलहे

૨૫. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતુનાં ઇંચ ૧૧ ના.

લેખ—સંવત ૧૫૩૧ વર્ષે માધ વદી ૮ સામે શ્રી કાષ્ટાસ ધે ન દીતટગચ્છે વિદ્યાગણે ભાગ શ્રો સામકીતિ આચાર્ય શ્રી વીરસેન સહિત: પ્રતિષ્ઠિત: નારસિંહ દ્યાતીય ષડનહણ ગૌત્રે શ્રી શ્રે…..નરદે ભાગ ખદન્ સુત માધવ ભાર્યા પાંતી પુત્ર ર આસધર ખાલા ભાગ ગાવિદ ભાગ કુનકદે સુત પાસર શ્રે. માધ કશ્રી અતંત-નાથ સહિતમ ચતુર્વિ શતિકા પ્રણમતિ.

રક પાર્શ્વનાથ ધાતુતા ક ઇંચ ૭ ફેચ્યુવાળા. લેખ~સંવત નથી. મૃળસંધે વંચાય છે.

ર૭ ધાતુની પ્રતિમા ૩ ઇચ ઉપર બદામડીવાળો.

લેખ—સં૦ નથી. કાષ્ટાસંઘે લ૦ પ્રતિષ્ઠિતમ્

૨૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ઇંચ ૨ ના.

લેખ--સંવત નથા પણ મલ્લીભૂપણ લક્ષ્મીચંદ્ર શ્રી મૃળસંઘે છે.

રહ રત્નત્રય ચૌવીસી ધાતુની ઘચ ૧૧ ની.

લેખ—સંવત ૧૫૦૫ વૈશાખ સુદ ૧૦ હુમડ જ્ઞાતિ શ્રી મૂળસ ધે સરસ્વતિમચ્છે બલાત્કારગણે શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી પદ્મ નંદી દેવાઃ તત્પ૦ ભ૦ શ્રી સક્ળકીર્તિ દેવાઃ ત૦૫૦ ભ૦ શ્રી વિમળે વ કીર્તિ શરપદેશાત્ શ્રે સં......

૩૦. પાર્ધાનાથ ધાતુના ૪ ઇચના.

લેખ—સં ૧૫૩૩ વર્ષે મા૦ સુ૦ ૭ ગુવે શ્રી કાષ્ટ્રાસ ઘે ભ૦ શ્રી સામકોતિ શ્રી વીરસેન ગુરૂપદેશાત્ **નાર(સંહ** જ્ઞાતીય સં૦ -સૂરા ભાર્યા માકુ પુત્ર રાધવ ભા૦ જીવાળાઇ પુત્ર કારાપિતમ્.

**ટર** ધાતુની પદ્માસન પ્રતિમા બરામડીયાળી **ટ** ઇચની.

લેખ-સ. ૧૫૯૯ વર્ષે કાષ્ટાસ દે -ભ વિશ્વસા... ..

ડર. પંચપરમેષ્ઠી ધાતુતા ઈંચ કાા ના 🕟

લેખ-સં. ૧૫૯૯ વર્ષે કાષ્ટાસથે લ૦ શ્રા વિશ્વસેત ત પ. ભા વિજયકીર્તા ભારઉસ (મેવાડા) જ્ઞાતીય શ્રે જાડા ભાર્યો માચિકી પુત્ર શ્રે. રામા શ્રે. લક્ષ્મણ શ્રેષ્ટ રાજપાલ ભાગ હર્યાદે પુત્રી વર્ષાઇ સહજપાલ ભાગ અજાદે સંઘ ભાગ તા ક. નિત્યમ પ્રણમતિ.

33. રત્ત્રય ધાતુના ઇંચ ૭ ના

લેખ—સં. ૧૫૬૯ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧૧ રવી શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રી વિજયકાર્તિ ગા. મૃલ ભાગ કૃતિગદે સુત કાહના નિત્યમ્ પ્રણમતિ.

૩૮ રત્નત્રય ધાતુના ઈચ ૪ ના.

લેખ સં. ૧૫૩૫ શ્રી મૂળસાધે ભાગ શ્રી ભાવનકીર્તાત. પડ ભાગ જ્ઞાન છાવણ ઉપદેશાત ગાતમથા નિસમ પ્રભામતિ.

૩૫. પદ્માસન ધાતુના-ચિન્દ્ધ ધસાઇ ગયું છે, ઇંચ ૪ ના લેખ-સં. ૧૫૩૭ વર્ષે વંશાખ સર ૧૩ સુધ પાડાનું ચિન્હ. શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશ ત હું ખડ જ્ઞાતીય શ્રેષ્ઠી જગપાળ ભાગ કખી તયો: પુત્ર ધારા વાસુપૂજ્ય ત્યાં માં કારાપિતમ.

૩૬. પાર્શ્વનાથ **ધાત છ કે**ણ સહિત ૪ ઇચની.

લેખ-સં. ૧૬૦૭ મા. સદ પ રત્રી શ્રા કાષ્ટાસંધે ભ૦ વિશ્વસેન. ભ • વિજયકીર્તિ. ભ વિદ્યાભૂષણ પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસોંગપુરા ત્રાતીય શ્રે શાળા ભાર્યા લીલા..... પ્રશ્તત્રાટર ગાત્રે.

a. કુષ્ણ પાપાણ ખડ્યાસન પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૯ ની પ્રાચીત લેખ નથી.

ક૮. ચૌમુખી ધાતૃતી પ્રતિમા ૭ ઇંચની

લેખ-સ. ૧૫૩૪ વર્ષે......મૂળસાથે ભાગ ભારતકીર્તિ, ભાગ ત્રાનભૂષણ.

**૭૯. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા** ઇંચ ૪ ની

લેખ — સં. ૧૫૩૫ શ્રી મૃળસંધે શ્રો ભુવનકોર્તિ ભાગ ગ્રાન-'ભૂપણ ગુરૂપદેશાત્.

૪૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેચુ સહિત ઊંચો ઇંચ ૪ લેખ – સં- ૧૫૬૧ કાષ્ટાસંધે ફડીયા…દાસ ભા…પ્રચ્મતિ.

४१. पद्मासन घातुनी प्रतिमा ४ ध्यती

લેખ—સં. ૧૫૩૧ માલ વદી ૮ સામે શ્રો કાષ્ટાસંધે ભ**૦** ∶સામકોતિ° પ્રતિષ્કિતમ્ **નાગર** શ્રા હાયા ભાર્યા∽ધાર.

૪૨. પા<sup>ક</sup>ર્યના**ય** ધાતુની ઇંચ ૪ ના

લેખ—સં. ૧૫૭૧ ફાયણ સુદ ૭ સુધે શ્રી કાષ્ટાસ'થે શ્રી -વિધસે કે શ્રેવાડા જ્ઞાતીય શ્રેષ્ટ પરવત……કારાપિત્રમ્

૪૩. પદ્માસન ધાહુતી છ ફેેશુ સહિત ૩ ઇંચતી લેખ—સં. ૧૬૭૧ વર્ષે માલ વઠી—કાષ્ટ્રાસંથે…….

૪૪. શાંતિનાથ ધાતુના પદ્માસન ઇંચ ૩

· **લેખ—ધસા**ઇ ગયા છે પ્રાચીન.

૪૫ પદ્માસન ધાતુના આદિનાય ૪ ઇંય

क्षेभ-सं. १६८६ वेषे वैशाभ वह उ क्षाष्ट्रासंबे

૪૬. ચૌત્રીસી ધાતૃતી ૪ ઇંચતી.

લેખ—સં. ૧૧૨૬ કા. સુ ૭ વિશ્વમોન.....

૪૭. પાર્શ્વનાથ સફેદ ધાતુ. ફેલ્યુ ખંડિત છે. અધે પદ્માસન છે. 'કમળાસન છે. લેખ નથી, ઘણી પ્રાચીન છે.

૪૮. કૃષ્ણુ પાષાષ્યુ પદ્માસન પાા ઇંચતો. ક્રેશરિયાજી પત્થર લેખ ધસાક ગયા છે. પ્રાચીત.

૪૯. કૃષ્ણ પાષાણુ પદ્માસનં ઈચ પ નીં. લેખ નથી. કેશરિયા-જીના પત્થર. ૫. પંચયમમેષ્ઠી ધાતુના ૭ ઈંચના

લેખ-સં. ૧૫૫૯ વર્ષે મહા સદ ૧૧ રવી શ્રી મૂળસંધે ભ• શ્રી નાનભ્રષ્ણ ત. પ. અ. વિજયકીર્તિ ગુરૂપદેશાત્ હુંમડ દ્યાતિય શ્રે, પરાટે લા. યાજમાં સત સમધર લા. જીવથી સરા જુડા न्थेते नित्यम प्रश्नमति.

પર. ખડ્યાસન ધાતુની પ્રતિમા ૪ ઇંચની. લેખ નથી.

પર. સકેદ પાષાએ પદ્માસન…પ ઈંચની.

લેખ - ધસાદ્ર ગયા છે.

પક અહે પદ્માસન રતાશ પડતા રંગની પ્રતિમા ગા ઇંચની પ્રાચીત. લેખ નથી.

પ૪. સરસ્વતિ ધાતુના ગા ઇંચના કુકડાનું આસન. લેખ નથી. પપ. ચાંદીની પ્રતિમા પાર્ધાનાયજ ૩ ઇંચની.

લેખ-મં. ૧૮૪૦ વર્ષે વૈશાખ સદ ૧૩ ......

પર, પદ્માવતી ધાતુતા. ૪ ઇંચના સં. ૧૮૦૪ ના

પહું પદ્માવતી ધાતુના પ ઇંચના સં. ૧૪૭૩ ના વર્ષે માઢા વદી ૧૭ આદિતવાર નરસિંગપુરા વાનાદ્રુણી ગાત્રે.

પડ પદ્માવતી ધાતુના ઇંચ પ ના.

લેખ-મં ૧૬૭૧ વર્ષ પૌષ વદી ૧ ગરી કાષ્ટાસંધે ભ૦ ઋોભૂષણ.....પ્રથમિતિ.

પદ. પદ્માવતી ધાતુના ઇંચ ક ના.

દ્યેખ શ્રી મૂળસંત્રે ભાગ મહ્લીભૂષણ, અમર...સંવત નથી.

६०, પદ્માવતી ધાતુના ઇંચ ૪.

લેખ સં. ૧૯૪૪ મહા સુદી ૬ ગુફવારે.

કુ૧. પદ્માવતી ધાતાના પ ઇચના, લેખ નથી.

કર. ચૌવીસી ધાતુની ૪ ઇંચની. લેખ નથી.

૬૩. અર્ધપદ્માસન ધાતુનો ૩ ઈચના કમળાસન લેખ નથી.

દ્દેષ્ઠ. અર્ધ પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ૩ ઇંચની. લેખ નથા.

૬૫. **પંચમેરૂ** સરેદ આરસના ઉંચાઈ **ઇ**ચ ૪૭.

લેખ—સ. ૧૯૪૪ ના માગશર સુદ ક ને વાર ગુરૂ કાઇના લે મચ્છ નંદીતટ શ્રી પંચમેર પ્રતિમા કરાવીને આ મહાવીર સ્વામીના દહેરે પધરાવ્યા છે. વીસા મેવાડા શા. માતીચંદ ગાપાળદાસની ભાવી ખાઇ રામકાર તથા શા. માણેકચંદ છત્રણદાસ મળી ખંને જણાયે પધરાવ્યા છે. આંકલેશ્વર મૂળસંધે ભદારક શ્રી કનક-કીતિ ઉપદેશાલ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ભવ્ શ્રી અમરેન્દ્રની આમ્નાયે

કક**. સ્ફ્રેટીકની પ્રતિમા** અર્લ્ડ પદ્માસન—પ દ'ચની લેખ—નથી.

૬૭. સ્કટીકની અર્ધ પદ્માયન પ્રતિમા ૫ ઇંચની લેખ – નથી. ↔

૬૮. ખડ્ગાસન રફટીકની પ્રતિમા ૫ ઇચની

લેખ--નચી.

**૬૯. રફટીકની અહ**ે પદ્માસન ૩ ઇંચની

ક્ષેખ-નથી.

૭૦. ચૌમુખી રક્દીકની પ્રતિમા ઊંચી ઇંચ ક ની લેખ – નથી.

૭૧. સ્ક્રેટીકની પ્રતિમા —અહેપદ્માસન ૧ ઇંચની ૭૨. આરસની પ્રતિમા પદ્માસન ૨ ઇંચની મેખ—નથી.

૭૩. કૃષ્ણ પાષાણની પદ્માયન પ્રતિમા 3 ઇંચની કેશરિયાજનેક પત્થર, લેખ ધસાઇ ગયા છે.



ader XX veruren XX Xuru

શ્રી ૧૦૦૮ ચિંતામણી પાર્ધાનાથની પ્રતિમા **અંકલેધર.** ૪૮ ઈંગ કોચી અતીવ પ્રાચીન ( જુઓ પાનું ૨૭૩)

**剥床剥床剥床剥床剥床剥床** 



**શ્રી ૧૦૦૮ નેમિનાથ સ્વામી મૂલનાયક** અ•કલે**યર.** તથા બીજી પ્રાચીન પ્રતિમાએો. ઊંચાઇ ૨૮ ઇંચ સં. ૧૮૪૨ ની (જુએો પાતું ૨૮૪.)

**利尼利尼利尼利尼利尼利尼利尼** 

૭૪. કૃષ્ણ પાપાણ પદ્દમાનન **રાા ઇંચ**ની સેખ—નથા

૭૫. પદ્દમાસન પ્રતિમા ધાલુતી. ર ઇંચતી એ બાજુયી શિખર-આકારે બંધ થાય છે. ઉપર ભાજ પદ્દમન દો કા. દેવછ લખેલ છે.

છક. પદ્દમાવતી સફેદ આરસનો ઇંચ ૨૨ ઉંચી

લે ખ—ાાફ ગા સ્વસ્તિ શ્રીમત નુપતિ ક્રમાર્કે સમયાતીત્ સંવ-ત્સરાષ્ટ્રામ્ સં. ૧૮૮૬ વર્ષે શાકે ૧૭૫૨ પ્રવર્તમાને ઉત્તરાયથુ ગતે શ્રી સમેદાશખર ગિરી માઘ માસે શુકલ પક્ષે તિથી પ ભૂગુવાસરે.

હહ. જૂતા પાપાણની (કાળાશ પડતી) ૬+પ=૧૧ પ્રતિમાએક અહ° પદ્માસન ૧૧×પ×૧ા લેખ નથી.

૭૮. કૃષ્ણ પાષા**ણ પદ્મા**વતી ઉચાઇ ઇંચ ૧૦ લેખ તથી પ્રાચીન.

૭૯. કૃષ્ણુ પાષાણુ પદ્માવની ઉંચાઇ **ઇંચ ૧૧ા લેખ નથી**.

૮૦. શિખરજીના માટા પટ લાલ રંગોન સાનેરી કપ+૭૫ 🛂 🚬

૮૧. ક્ષેત્રપાળ-૧૨ ઇંચના.

૮૨. ક્ષેત્રપાળ-૯ ઇંચના.

#### ચાંદીના યંત્રો.

૮૩, ચાહીતું યંત્ર સાલહકારખુતું-ક ઇંચતું.

લેખ—સં. ૧૮૬૭ માહા સુદ્ર ર સનેઉ શ્રી પૂળસંધે જાતૃને દહેરે ભગ્શા વિદ્યાન દી તત્પદે ભગ્શો દેવેંદ્રકોર્તિ ત. પ. ભગ્ શ્રી વિદ્યાભૂષણ પ્રશુમતિ.

૮૪. ચાંદીનું યંત્ર દશલક્ષણનું પાા ઈંચનું.

લેખ—સં. અમરચંદ **ખૂપચંદ દશ અ**પવાસ વતાલાપન**મ્** સં. ૧૯૮૦ વીર સં. ૨૪૫૦ **ભા**. સુ**. ૧૪**.

૮૫. સમ્યગ્ દર્શન યંત્ર ચાંદીતું ક ઇંચતું.

લેખ—વીર સંવત ૨૪૫૩ જેઠ **સુદ ૧૫** શુધવાર રૂખમ**્યા**. ત્રેમચંદ હીરાચંદની વિધયા **ધણીયાણી**. ૮૬. ચાંદીનું રૂપિમાંડળ મંત્ર ૯ ઇંચનું.

લેખ-ધનલક્ષ્મો ક. લા. પા. ની પુત્રી.

૮૭ દરા લક્ષણ યંત્ર ચાંદીનું ૬ 9ચનું.

લેખ—તાયુબાઇ માણેકમંદ તથા અમરચંદ માણેકચંદ દશ-લક્ષણથી મહાવીર સ્વામીને દહેરે મૂક્યું, અંકલેશ્વર વીર સં. ૨૪૬૨.

૮૮. સાલહકારણ યંત્ર ચાંદીનું જાા ઇંચતું.

લેખ—સં. ૧૮૭૨ વર્ષ શ્રાવણ વદી ૧૩ શકે કાષ્ટાસંધે ખંદીતટ ગચ્છે વિદ્યાગણે ભા શ્રી રામસેનાન્વયે ભા શ્રી સુરેંદ્રકોર્તિ **ઉપદે**શાત્ અંકલેશ્વર વાસ્તભ્ય સંધવી વીરચંદ સુત નારણદાસ વાડશકારણ પ્રણમતિ

૮૯. ચાંદીનું દશ લક્ષણ યંત્ર-મા ઈંચનું.

લેખ—સં. ૧૯૮૦ વીર સં. ૨૪૫૦ ભાદપદ સુદ ૧૪ શા. 'ઉદયચંદ ખૂબચંદના પત્ની અ. સી. મંત્રળાગીરી દશાપવાસ વ્રતનું જ્વાપન.

૯૦. સિદ્ધ યંત્ર ચાંદીનું ઇંચ જાા નું.

લેખ—પુષ્પકાંત નગીનલાલના સ્મરસ્યુાથે મહાવીર સ્વામીના મંદિરે મુક્યું છે.

૯૧. અનંત વર્ત યંત્ર ચાંદીનું ૪ ઇંચનું.

ે લેખ—અનંત વૃત **ઉદ્યાપનમાં મુક્યું છે**. સં. ૨૦૧૪ના ભાદરવા **મુદ ૧**૪ ને રાજ.

હર. અનંતવત મંત્ર ચાંદીનું ૪ ઇંચનું. અનંત વતના ઉદ્યા-પનમાં સુકશું છે. સં. ૨૦૧૪ ભારતા સુદ ૧૪

૯૩. ચાંદીનું ચારસ યંત્ર સમ્યક યારિત્રનું ૧૩ કાેઠાનું.

લેખ—સં. ૧૯૮૯ વૈદ્યાખ સુદ ૯ શા. નગીનલાલ તેમચંદ શ્રીરાચંદના પૂનમાં રા. ૧૩ા ભાર

૯૪. હીં ના ૯ કાઠાનું ચાંદીતું મંત્ર રાાત્રર ઇંચનું.

હ્ય. ૐ હીં હ કાહાનાં ચાંદીનાં યંત્ર વાા×વાા નું.

હ્દ. હીં નું ૯ કાઠાનું ચાંદીનું યંત્ર રા×રા નું.

૯૭, હોં તું ૯ કાઠાનું ચોદીનું યંત્ર ર×રાા નું.

૯૮. યાંદીના સીક્કો ગા ઇંચના ઉર્દ લખાશના મૂર્ય ચંદ્ર કૈખાય છે.

૯૯, ચાંદીના સોક્કો ગા ઇંચના સર્ય ચંદ્ર તે ઉર્દ લખાસ છે. ૧૦૦. ચારસ ચાંદીના સીક્કો ગાા ઇંચના ઉર્દ લખાસ છે.

૧૦૧. ચાંદીના માંદલીયા બે-૧ ગાળ. ૧ ચારસ ઇંચ ૧ ના તાંળાના યંત્રો.

૧૦૨. સાલહકારણ યંત્ર છાા ધૈયનું. લેખ-કાષ્ટાસંધે સં. ૧૯૬૫ ભાદરવા સદ ૯ બામે.

૧૦૩. દશ લક્ષણ ધર્મ ૬ ઇચનાં.

લેખ – સં. ૧૬૨૭ વર્ષે જેઠ સદ રશની મૂળસંધે ભાગસમૃતિ-જીતિ ગરપદેશાત ત્રે કરણ ભાગ ગંગાદે, સુત નારાયણ રાજમલ નિત્યં પ્રશામતિ.

૧૦૪. શ્રી કલિકુંડ યંત્ર-૭ ઇંચનું.

લેખ-સં. ૧૯૦૫ વર્ષે શાકે ૧૭૭૦ કાર્તિક માસે શકલપક્ષે ૧૪ શક્રવાસર કાષ્ટાસંધે નંદીતટગચ્છે વિદ્યાગણે શ્રી રામસેનાન્વયે તદનકમેણ ભાગ શ્રી મુરેં-ઝક્યતિ છ ત. પ. ભાગ શ્રી દેવન્દ્રક્યતિ ત્તરય ઉપદેશાલ મેવાડા વીસા શાલીય અંકલેશ્વર વાસ્તવ્યે સંઘવી સાકરચંદ તરય ભાર્યા ચંપાત્રાઇ તયાઃ પુત્ર તારાચંદ સંધવેના કારાપિતમ યંત્રમ સ્વ કર્મ ક્ષયાથંમ ાાવા

૧૦૫. સિલ્સ્ચક્રયંત્ર-૭ ઇંચતાં.

સં. ૧૭૧૭ વર્ષે વૈ. વ. ર સોમે શ્રી મૂળસ'થે સરસ્વતિમચ્છે ભાલા.. માર્ચ શ્રીકું દર્કુ દા૦ શ્રી પદ્મ તંદી તાર પર ભા૦ શ્રી દેવેન્દ્રક\ તિ ઉપદે-શાત્ હું મડ.....

૧૦૬. સાલહકારણ યંત્ર-६ ઇંયનું.

લેખ—સં. ૧૫૮૮ વર્ષે મૂળસધે વિદ્યાન દે મલ્લીભૂષણ ભ. લક્ષ્મીચંદ.....

૧૦૭. સાલહકારણ યંત્ર-પા ઇંચનું.

લેખ--૧૫૮૮ ના ઉપલાજ લેખ છે.

૧૦૮. દશલક્ષણ યંત્ર ૬ ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૫૫૯ વર્ષ જેઠ માસે સુ. પ સામવારે મૂળસંધે-સિંહપુરા.....

૧૦૯ સમ્યક્યારિત્ર યંત્ર-૫ ઇંચનું, લેખ નવી.

११० सम्यग्रान यंत्र-५ धंयतुः.

સં. ૧૯૦૫ વર્ષ શાકે ૧૭૭૦ કાષ્ટાસંઘે ભ૦ દેવેંન્દ્રક્ષીતિ ક્રિપદેશાત.

૧૧૧. અનંતવત યંત્ર ક ઇચ લેખ નથી.

૧૧૨. ૐ હીં યંત્ર-૭ ઇંચન

૧૧૩. કુંડલો યંત્ર ૐ હીં –૪ ઇંચનું.

૧૧૪. ઘસાઈ ગયેલું ૩ ઇચનું યંત્ર.

૧૧૫ સ્વર મંત્ર હાય ઇંચતુ.

૧૧૬. સ્વર યત્ર રાા ઇંચનું.

૧૧૭ પાર્શ્વનાથ પદ્માવતી યંત્ર (ચિત્ર સાથે) પા ઇંચનું.

૧૧૮. અજીતનાથ યંત્ર ફાટા સાથે ચારસ ૪x૪

૧૧૯. ૐ હીં વિષદ્ધરાય યત્ર.

૧૨૦. ॐ હીં કી. મંત્ર ४×૪

૧૨૧. ૐ હોિંથી યંત્ર axરાા.

૧૨૨. ૨૦ કેાઠાનું હાથોનું યંત્ર ઉપર ૐ હીં શ્રી એકં હતું ઉ નમઃ સ્ત્રાહા લખેલું છે. ૧૨૭. હ કાડાનું યંત્ર ૐ હીં મ: ક્રી ન પદ્મે.

૧૨૪. ૐ હીં ક્લીં એ નમ:

૧૨૫ ત્રિકાણ અને બળદનું યંત્ર.

૧૨૬. ત્રિકાણ ૨૧ ક્રાઠાનુ યંત્ર.

#### ધાતનાં યંત્રા.

૧૨૭. ચરણ પાદુકા ચારસ પ×૪ જળવત આશરે.

લેખ-સં. ૧૪૮૮ વર્ષે વૈશાખ માસ શ્રી મળમાંથે ભદારક શ્રી ફુંદકુંદાચાર્યાન્વયે અ૦ શ્રી પદ્માતં દી અ૦ શ્રી દેવે ક્કીર્તાત પ. જારુ શ્રી વિમલે દ્રકોર્તિ ત. પ. ભરુ શ્રાશભચંદ્રસ્ય ભ્રાતા સકલકોર્તિ ...

૧૨૮. સિહ્રચક્ર યંત્ર ૬ ઇંચતું.

લેખ--સં. ૧૬૧૨ માધ સુ-૧૦ ગુરી મૂસમધે ભા શાભયંદ્રી-પદેશાત શ્રી હાંસા ભાગ ગણી...

૧૨૯. સમુદ્રતીર્થ નામ યંત્ર ૬ ઇંચનું.

લેખ – સં. શાકે ૧૫૬૧ ધર્મ ચંદ્રીપદેશાત બધેરવાળ જ્ઞાતિ.

૧૩૦. સિદ્ધચક્રયંત્ર ક ઇંચના

લેખ—સં ૧૭૩૨ વર્ષે વે. વ. ૬ ગારી મળસંધે ક્ષેમકીતિ<sup>4</sup> ગુરૂપદેશાત...

૧૩૧. સિહ્યક યંત્ર ૬ ઇંચન

લેખ— સં. ૧૬૮૫ કા. સુર રવી મૂળસાધે ભા પદ્મનાંદી ગુરૂપદેશાતા ૧૩૨. વરૂઅદેવ દેવી યંત્ર ૫ ઇંચનું.

લેખ – સં. ૧૬૬૬ ચૈત્ર વદ ૧૭ કાષ્ટાસ ધે ભગ્બીભૂપણ પ્રતિ. ૧૩૩. કહિકુંડ યંત્ર પા ઇંચતું.

ક્ષેખ – સં. ૧૫૩૧ મૂળસંધે વિદ્યાનંદી દેવેન કારાપિતમ. . ૧૩૪ સાલહકારણ યંત્ર પ્ર ઇયને.

ા ક્રો ખુ-સં. ૧૯૪૬ ફા. વ 🕻 ઢાણસંઘે ભાગસરેંદ્રકોર્તિં...... ૧૩૫. સમ્યગ જ્ઞાન યંત્ર પંઈચનું.

લેખ—સં.૧૬૬૫ માહા વદ ૮ ગુરી મૂળસાંવે વાદીભૂષણા શરાપદેશાત.....

૧૩૬. સમ્યક્ત યંત્ર ૫ ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૬૮૬ વે. સુદ ૬ શનો મૃળસંધે પદ્મનંદી ગુરૂપદેશાત્ ૧૩૭. દશ લક્ષણ યત્ર પાા ઇંચનં.

લેખ—સં. ૧૬૮૫ મા. વ. ૪ રવિ મૂળસંધે પદ્મનંદી ગુરૂપદેશાત્.

૧૩૮. સમ્યગ શાન યંત્ર.

લેખ—સં. ૧૬૮૫ વર્ષ કા. સુદ ૩ સોએ મૂળસંધે પદ્મનંદીઃ સુરપદેશાત્

૧૩૯. સિદ્ધક યંત્ર ૭ ઇંચનું.

ક્ષેખ-નથી.

૧૪૦. અનંતવત યંત્ર ચારસ.

લેખ—સં. ૧૭૨૨ નચેષ્ઠ સુદ ૨ શુક્રે મૂળસંધે ३૫૭ ક્રીકા પ્રથમતિ.

૧૪૧, દશ લક્ષણ યંત્ર ૭ ઇંચનું.

લેખ-સં. ૧૭૨૨ ઉપલાજ લેખ છે.

૧૪૨ સિલ્લાક યંત્ર ૭ ઇંચનું.

લેખ- મં. ૧૧૮૫ વર્ષે મળસંથે પદ્મનંદી ગુરૂપદેશાત.

૧૪ઢ. ૮ કાેાનું વંત્ર.

લેખ-સં. ૧૭૪૭ વર્ષે કાષ્ટાસંધે ભ૦ ઇન્દ્રસૂષણ શિષ્ય....

૧૪૪. ઢાંસાનું યંત્ર–કલિકુંડ યંત્ર.

લેખ—સં. ૧૬૬૭ વર્ષે વૈ. સુ. ૧૩ રવો મૂળસંઘે વાદીભૂષસ્ક્ર સુરપદેશાત્-કલિકુંડ યંત્રમ્ નિત્યં પ્રસુમતિ.

૧૪૫. સફેંદ પાષાષ્ટ્રની અત્યંત પ્રાચીન ખંડિત પ્રતિમા જે રામકુંડના તળાવ પાસેની ટેકરી પરથી મળેલી તે પાંચ છ વર્ષથી અત્રે છે. ઉંચી ઈંચ ૩૫. પદ્માદ્યન છે. લેખ નથી, ચેન્યા કાળની જ્યાપ છે. મુખ સુંદરાકાર બબ્ય છે.

૧૪૬, શાસન દેવીના સ્તંભ લાકડાના છે. ઉપર પતંરે મહેલું છે. આશરે ૧૦ કુટ ઉચેા છે.

૧૪૭. આરસની મૃતિ સફેદ અંખીકા દેવીની ઉંચી ૯ ઇંચનો નીચે શ્રી અંબિકા વાસી તથા કારિતા

૧૪૮. પદ્માવતી ધાતાનાં ક ઈંચના.

સં. ૧૬૮૧ કા સ. ૧૦ રવી ભા• ચંદ્રશતિં ભદ્રપરા દ્યાતિયા નદીશ્વર ગાત્રે સં. કેશવ ભાર્યા રામભાઇ......

૧૪૯, ચાંદીના ક નાનાં યંત્રો.

૧૫૦. સિદ્ધની પ્રતિમા & ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૯૪૪ મહા સુદ દ મુરૂ શા. પ્રેમચંદ રીખવચંદ प्रतिष्ठित ज्ञाति वीसा नेवाजा

૧૫૧. પંચમેર ધાલના ઉંચાઇ ઇંચ રદ.

લેખ—સં. ૧૯૨૭ ના મહા સુદ ૧૩ શા. જવેરચંદ લાલચંદ્ર તથા શા. લખમીયંદ જીવસદાસ શ્રી અંકલેશ્વરવાલા.

અત્રે હસ્ત લિખિત શાસ્ત્ર ૨૦૦-2૦૦ છે. અત્રે બદારકતી માદી. મેના વગેરે સાહિત્ય છે.



# અંકલેશ્વરના આદિનાય મંદિરના મૂર્તિ લેખા.

લખ્યા તા. ૨૮–૩–૫૯

#### <u>ભોંયરામાં</u>.

મૂલનાયક કૃષ્ણ પાષાથા આદિનાય સ્વામી, ઊંચાઇ ઇંચ
 મ્લાસન લેખ નથી. ખળદનું ચિક્ષ અતીવ પ્રાચીત છે.

ર. પદ્મપ્રભ કૃષ્ણ માયાએ ઊંચાઇ ઇંચ ર૯ લેખ—નથી. પ્રાચીન છે, ચાેચા કાળની કહેવાય છે.

રુ. કૃષ્ણ પાષાણ સુપાર્ધનાથ ઊંચાઇ ઇંચ ૩૦ લેખ—નથી. ચોચા કાળની છે. લણી બવ્ય છે.

૪. પાર્શ્વનાથ ધાતુનાં ઉચાઇ ઇંચ ૯ સાત કેશ સહિ 1.

લેખ—સં. ૧૬૮૩ વર્ષે ભાદપદ સુદ ૫ ગુરી શ્રી મૂળસંધે ભા રામકોર્તિ તત્પટ્ટે ભા શ્રી પદ્મનંદી ગુરૂપદેશ ત્ કુ૦ ઉત્તરેશ્વર ગાંત્રે કે૧૦ સાયા ભાર્યા પછતાદે સુત…એતે શ્રી પાર્શ્વનાથમ્ પ્રણમતિ.

પ. પદ્માવતી ધાલુનાં ૭ ઇંચના.

લેખ—સં. ૧૭૬૨ ના માહા વદ ૭ શુકે શ્રી કાષ્ટાસંઘે શ્રી સુરેન્દ્રકીર્તિ પ્રતિષ્ઠિતમ્. નરસિંહપુસ દાતીય કંકાલાલ ગાત્રે સં. ક્રીરા…..પ્રણમતિ.

ધાતુનું ચોવીષ્ટુ ઇંચ ૪ તું.

લેખ—સં. ૧૭૫૬ શ્રી શૂળ સુંઘૈ......

છ. સિદ્ધક યંત્ર ધાતુનું ઇચ છ નું.

**લેખ**—સ**ં. ૧૬૬૭ મૂળસંધે ભ**૦ વાદીબૂષચ્ (ંહુ, સ. રૂપચંદ.

૮. દશ લક્ષણ યંત્ર ધાતુનું ૫ ઈચનું.

સેખ-સં. ૧૭૪૭ વૈ.....



અક્લેશ્વરમાં ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ મહિરમાં શ્રી ૧૦૮ સુનિ મહારાજની ખડ્ગાસન મૂર્તિ લંચા દંચ ૧૯ સં. ૧૪૬૫ તી સંઘપુરા પ્રતિષ્ટિત (જુએ) પાનું રહર)

人人では

ચ્ય'ક્લેશ્વરના નેમિનાથ મ'કિ**રમાં શ્રી ૧૦**૦૮ પાર્ધાનાથ સ્વા<mark>મી</mark> ચોમુખી કમળાસને **અહર છે.** ઊંચાઇ ઇંચ ૧૪. સિંદાસન સુંદર છે (જાઓ પાનું ૨૮૪.)

利除利除利除利除利除利除利除

દ. કલિકુંડ યંત્ર તાંળાનું ઇચ ૮ નું લેખ—સં. ૧૬૬૭ વર્ષે વે. સુદ ૧૩ મૂળઢાંથે વાદીભૂષથ્યું ગુરુપદેશાત હુ. સં. ધર્મદાસ.....

૧૦. કલિકું હ્યાંત્ર તાંબાતું ૮ ઇંચતું. લખ—સં. ૧૬૬૭ વેશાખ સદ ૧૩ મૂળ**સાંથે (ઉપલાજ લેખ છે)** 

#### ઉપરના માળ ઉપર.

૧૧. ચંદ્રપ્રભુ સફેદ પાષાણુ ઉચાઇ ઇંચ ૧૮ લેખ—નથી. અતીવ પ્રાચીન છે, ચાેથા કાળની જણાય છે. ૧૨. ભ૦ પાર્શ્વનાથ સફેદ પાષાણની ઉચાઇ ઇંચ ૧૪ લેખ—સં. ૧૫૪૮ જીવરાજ પાપડીવાળવાળા લેખ (માેડાસા) ૧૩. પાર્શ્વનાથ સફેદ પાષાણુ ૧૫ ઇચની.

લેખ—સં. ૧૫૪૮ વાળા લેખ.

૧૪. ભવ્ પાર્શ્વનાથ સફેદ પાષાણ ૧૧ ઇંચની.

લેખ-સં. ૧૫૪૮ વાળા લેખ છે.

૧૫. પાર્ધાનાથ સફેદ પાષાચા ૧૦ ઈંચતી લેખ--સં. ૧૫૪૮ વાળોજ છે.

૧૬ નેમનાથ સફેદ પાપાણ.

લેખ—સં. ૧૫૪૦ વૈશ⊦ખ સુદ ક મૂળસ'ધે…

૧૭. ચોવીસી ધાતુની — ઉચી ઇચ ૧૧

લે મ—સં. ૧૫૭૨ વર્ષે ચૈત્ર વદી ૧૩ રવી શ્રી મૂળસંઘે ભ૦ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ૧૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી વિજયક્ષીર્તા ગુરૂપદેશાલ...... આદિનાથમ્ પ્રણ્યમતિ.

૧૮. ચૌવીસી ધાલુતી ૧૧તા ઇચતા.

લેખ—સં. ૧૫૬૧ વર્ષે ચૈત્ર વદ ૮ થી મૂળસાંઘે સા. ગમ્છે બઠ ત્રાણે શ્રી કુંદર ભરુ સાકલકોનિંત, પ. ભરુ ભુવનક્રિતિંત, પે. ભરુ માન શ્રુપણ ત. પ. ભ૦ વિજયકીતિ ગુરુ ઉપદેશાત ક્રંખડ જ્ઞાતિ માં... **-**માદિનાય પ્રણામતિ.

૧૯ ચાવીષ્ઠં ધાતનું ૧૧ા ઇચનું

લેખ—સં. ૧૫૦૭ વર્ષે માધ સદી ૧૩ રવી મૂળ૦ સ. ગ. ભ. મણે શ્રી કંદકંદા...બા પદ્માનંદી દેવા ત. પ. ભ. શ્રો સકલકો ર્લિં દેવા ત. પ. ભ૦ વિમલેંદ્રકૌર્તિ ગુરૂપદેશાત જંબડ જ્ઞાતિ સં...... શ્રી શાંતિનાયમ પ્રશામતિ.

૨૦. ચાવીસી ધાતની ૧૦ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૫૫૨ વર્ષે જેઠ વદ **૭ શક્કે શ્રી મૂળસં**ધે સકલ-કીર્તિ ..... કું ખડ જ્ઞાતિય હરભાઇ પ્રશામતિ.

ર૧ પંચ પરમેકો ધાતના ૯ ઇચના.

લેખ— સં. ૧૫૮૮ વર્ષ જેઠ વદી ૪ ઝુધે શ્રી મૂળસંઘે બાજ તાનભૂષણ...ભ૦ શભચંદ્ર ગુરૂપદેશાત હું થડ તાલીય ખેરજા ગાત્રે શ્રી વાસપૂજ્યમ પ્રશામતિ.

રર. પંચ પરમેકી ધાતના ૮ ઇંચના.

લેખ—સં. ૧૫૩૫ માધ સુદી પ ગુરી શ્રીકાષ્ટ્રાસંધે તં. ત. ગ. સામકોતિ<sup>ર</sup>...વીરસેન...નાંરસિંહ જ્ઞાતીય...પ્ર**અમિ**ત.

ર૩. પંચ પરમેકી ધાતુના ઇંચ ૭ ના.

લેખ—સં. ૧૫૭૪ વર્ષે કા. સુ. ૧ ગુરી શ્રી સકલકોર્તિ અવન-કીર્તિ ત્રાનભૂષણ ઉપદેશાલ નાગદરા ત્રાતીય...પ્રસ્થમતિ...

૨૪. પંચ પરમેકો ધાલના ઇંચ ૮ ના.

.લેખ—સ<sup>\*</sup>. ૧૫૪૦ વર્ષ<sup>ે</sup> વૈ. સુ. ૧૧ મૂળસ<sup>\*</sup>ધે…શાન**ભૃષ**ણ સુર્પદેશાત્ હું. ત્રાર શ્રેર જેસા બાર.....સંભવનાથમ્ પ્રસ્મૃતિ.

૨૫. રત્તત્રય પ્રતિમા ધાતની ઊંચાઇ ઈંચ છા.

લેખ—સં. ૧૩૪૬ વૈ. સ. ૧૦ પ્રથમિતિ.

રદે. પાર્શનાથ ધાતુના- આજીબાજી ધરણેંદ્ર તે પદ્માવતી છે. ઉચાર્ક ૫ ઇચ છે.

લેખ—સં ૧૬૮૧ વર્ષે કા. સુદ ૧૦ રવી શ્રી કાષ્ટાસંધે નં. ત. ગ. વિદ્યાગણે.....ચંદ્રકીર્તિ પ્રતિષ્ઠિત્મ્ સ્તંભ તીર્થે મેવાડા જ્ઞાતીય શા૦ દેવજી ભા.....ચિંતામણિ નિત્યમ્ પ્રસ્કાર્યત.

૨૭. પદ્માવતી ધાતુના ઊંચાઇ પા ઇંચ.

લેખ—શાકે ૧૪૭૨ શ્રી. મા૦ સામે મૂળ૦ ભ૦ ધર્મચંક...

૨૮. પદ્દમાવતી ધાતુના ૪ ઇંચના

લેખ-સં. ૧૮**૦**७.....

રહ. પદ્માવતી ધાતુના ૪ ઈંચના.

લેખ-સં. ૧૪૯૧ વર્ષે મા. મુદ પ...સારંગદે...જિનસાગર...

૩૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુના પ ઈંચના ૯ ફેપ્યુ સાથે

લેખ – સં. નથી મૂળસંઘી છે

૩૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુ ૭ ફેચ્ચ ઉંચા ઇંચ ૫ ના લેખ—સં. ૧૫૧૧ મૂળસંધે ભ૦ શ્રી સકળકીર્તિ પ્રથમતિ.

**ટર. પાર્શ્વનાથ ધાતુનાં ૪ ઇંચના.** 

લેખ – સ\*. ૧૫૯૫ વર્ષે વૈ સુ. ૭ ગુરી શ્રી મૂળસ'ધે ભ• શ્રી વિદ્યાન'દી – મલ્લીભૂષણ – લક્ષ્મીચંક……

**૩૩. પાર્શ્વનાથ ધાતુના પ ફેપ્યુ સહિત ૪ ઈચના.** 

લેખ--સં. ૧૫૯૬ વર્ષ કા. વ. ર સોમે શ્રી કાષ્ટાસંથે નર--સિંગપુરા જ્ઞાતીય.....

ay. પાર્યાંનાથ ધાતુના ઇંચ જાા.

લેખ-સં. ૧૫૩૦ વર્ષે માધ સુદી ૧૧ શુક્રે જેસવાલ-દાાતીય.

૩૫. પાર્શ્વાથ ધાતુના ૩ ઇંચના ૯ ફેપ્યુ વાળા. લેખ સં-નથી. કાષ્ટ્રાસંઘે....

૩૬. પાર્શ્વનાથ ધાતુના હ ફેચ્યુના.

क्षेभ-स. १५3० वर्षे ......

**૩૭. પાર્યાનાથ ધાતુના ૭ ફેચ્યુ સહિ**ત ૩ ઇંચ.

से भ-सं. १५८७ वर्षे.

**ટ**ડ પાર્શ્વનાથ ધાહેના હ કેએ સહિત રાા ઇંચના.

લે ખ—સં. ૧૬ કર થયે શ્રી રાજપાળ ઉપદેશાત.

૩૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુના આ ઈચના, લેખ નથી.

૪૦. પાર્શનાથ ધાતના ૨ ઇંચના. લેખ નથી.

૪૧. પાર્યાનાય ધાત ૧ ઈંચના પ ફેલ્ય સહિત લેખ નથી.

૪૨. આદિનાથ પાતુના પ ઇંચના પદમાસન.

લેખ—સં. ૧૫૭૦ પૌષ વદી ૫ ભ૦ વાદીચંદ્ર…હું બડતાતિય…

૪૩. શાંતિનાથ પદ્દમાસન ધાતના ૪ ઈંચના.

લેખ – સં. ૧૬૪૨ વર્ષે શા. સુ ૩ શકે કાષ્ટાસંગ્રે બ્રોબૃષણ પાતિશિતમ.

૪૪ પદ્દમાસન ધાતુના ૪ ઇંચના મૂળસધે ભરુ સકળકોતિ ... ાવિમળકીતિ<sup>°</sup>.

૪૫ પદ્માસન ધાતુની જ ઉચની.

લેખ— સવત બરાબર વંચાતા નથી પણ ૧૬૮૬ લાગે છે.

૪૬. પદ્માસન ધાતના ઉંચ ક

લેખ-સં. ૧૭૨૨ મળસંથે ભ૦ મેઢચંદ્ર.

૪૭. પદ્માસન ધાતુની રાા ઇંચની

લેખ –સં. ૧૬૭૩

૪૮. પદ્માસન ધાતુની ૨ ઇંચના અર્દ પદ્માસન ચંદ્રપ્રભ.

**લેખ**—નથી.

. ૪૯. પદ્માસન ધાતના ૨ ઈંચની

ક્ષેખ-નથી.

૫૦-પદ્માસન ધાર્લ ૧ાા ઇચ.

લેખ—સં. ૧૫૭૪ મળમાંથે.

પ૧. પદાસન ધાહતી ૧ા ઈચતી.

લેખ-નથી.

### સુરત દિ. જૈન મૂર્તિ લેખ-સંશ્રહ. રિક્

પર. રત્તત્રય ધાતુનાં છંચ ૪ાા ના

લેખ—સં. ૧૫૮૮ વર્ષે જ્યેષ્ઠ વદી ૪ સુધે શ્રી મૂળસંઘે...... શુક્ષચંદ્ર સુરૂપદેશાત પ્રશ્નમતિ. '

પક. પદ્માવતી ધાતુના ખડ્યાસન પાર્ત્યનાથ ફેપ્યુ સહિત ૪ ઇચની.

લેખ -નથી.

પ૪. પદ્દમાસન ધાતુના રાા ઇંચના.

લેખ નથી.....

पप व्यरण् पाहुका धातुना रा। धैवना.

લેખ—સં. ૧૫૦૨ જેઠ સુદી પ શ્રી મૂળસંધે સમંધર ક્રીકા ભ૦ વિમલે દકીતિ પાદુકા.

પદ કાળાપાયાણનું ચારસ યંત્ર ૮ કાઠાનું ૧૨૫×૧૨૫નું લેખ—સં. ૧૩૩૪ વર્ષે ભાદ, સુ. ૧૨. બહુ વજનદાર છે.

५७ सिद्ध्यक्ष्यंत्र धातुनुं ५ ध्यिनुं.

લે ખ—તાં. ૧૬૮૬ રા. વ. ૬ સામે મૂળસરી ભવ્ શ્રી **પદ્ધતાંદી**ઃ ગુરપદેશાત હું. જ્ઞાતીય.. ...

પ૮. કળોકુંડ યંત્ર ધાતુ પ ઇચનું.

લેખ—સં. ૧૫૩૧ વર્ષે માગ. સુદ ૧૦ શુક્રે મૂળસંઘે...... વિદ્યાનંદી દેવા.....

પદ. સમ્યાગ્યદર્શન યંત્ર ધાતુનું પા ઇચનું.

લેખ—સં. ૧૬૬૭ વર્ષ વાદીભૂષણ ગુરૂપદેશાત્ મૂળસાંઘે હુ. શા. મેધરાજ……

६૦. સમ્યગ જ્ઞાન યંત્ર પા ધૈયનું.

લેખ—સં. ૧૬૮૫ વેશાખ વદ ૧૩ રવી મૂળસંધે પદ્દમનંદી ગુરુ હું. ગ્રાન્ય

૬૧. સમ્યક જ્ઞાન યાંત્ર ધાલુનું પા ઇચનું.

લેખ-સં. ૧૫૩૦ શ્રી મૂળસંધ શાનભૂષણ ગુર્પદેશાલ.....

**૬૨. સિહ્લચક્ર યંત્ર ધાતુનું ૫ ઇ**ંચનું.

લેખ-સંવત ૧૫૩૦ ઉપયોજ લેખ છે.

દુક મમ્યક જ્ઞાન યંત્ર ધાહુનું પાદ ઇચતું.

લેખ—સંવક ૧૬૮૫ વૈશાખ વદ ૧૩ રવિ મૂળસંધે પદ્મનંદી ગુરુપદેશાત શારુ પનજી ભારુ.....

**રે૪. દશક્ષ્રણ યાંત્ર ધાતુનું ૪ા** ઇંચનું.

લેખ—સંવત ૧૭૩૨ વર્ષે જેઠ સુદ ૨ મૂળસંધે ખંડેલવા**લ** અમાહાશાખર પ્રતિષ્ઠિતા

૬૫. સમ્યગૃદશ<sup>૧</sup>ન ધાતુ ૩ાા ઇંચનું.

**લેખ--૧૫**૬૨ વર્ષે.....

૬૬ સમ્યક ચારિત્ર યંત્ર કૃષા ઇંચનું.

લેખ—સંવત ૧૬૮૬ પો. વ. ૧૧ મૂળસંવે મહીચંદ્ર ઉપદેશાત્ ૬૭. સમ્યગતાન યંત્ર ધાતુનું કાા કંચનું.

લેખ—સં. ૧૫૮૪ વર્ષે પોષ વદ ૧૧ ઝુધે શ્રી મૂળસંધે -મહીચ'ક ઉપદેશાત્.

૧૮. સાલહકારણ યંત્ર-ધાતુ પા ઇચતું.

લેખ-સ'. ૧૬૭૪ મૂળસંધે લાગ લક્ષ્મીચંદ્રજી.

દ૯. અનંત વ્રત યાંત્ર ધાતનાં દ ઇંચનાં.

ક્ષે ખ--નથી.

૭૦. સિદ્ધચક્ર **યંત્ર ધાતુનું** દૃૃૃૃા ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૬૮૦ વર્ષે માધ સુક પ ગુરૌ શ્રી મૂળસંઘે...... પદ્દમનંદા ગુરૂપદેશાત્

૭૧. સિદ્ધાંત્ર ધાતને ૫ ઘંચ.

લે ખ---નથી.

હર. સિદ્ધચાક યંત્ર ધાતુ-છા કંચતું.

લેખ—સં. ૧૫૦૨ વર્ષે કાર્તિક સુદ ૧૪ શ્રી મૂળસધે ભ• જા મકળકોર્તિ, ભ૦ સુવનકોર્તિ, હ્ય૦ જિનદાસ હુમઢ દ્યાતીય. છરૂ. સ્વરયંત્ર ધાતુ રાા ઇ'ચનું ગાળ.

**૭૪. સ્વરયાંત્ર ધાતુનાં રાા ઇંચ** ગાળ

૭૫. સ્વરયંત્ર ધાતુ સા ઇંચનું ગાળ

છ દે. ચારસ યંત્ર તાંખાનું આ ઇંચ.

ક્ષેખ-સં. ૧૫૬૫ વર્ષે વિશ્વસેન, રત્નકીર્તિ.....

૭૭. ૧૬ ક્રાેઠાનું લંભચોરસ યંત્ર ક્રોંનું કાનડી ભાષામાં છે.

૭૮. પદમાવતી પાસ<sup>ર</sup>નાથ આકાર યંત્ર.

૭૯. પદમપ્રભુ ધાતુના ૪ કંચ

૮૦, પદમાવતા પાર્શ્વનાથ ચિત્રાકારે.

૮૧. પચ્ચીસ કાઠાનું યાંત્ર. દરેક બાળુથી ૬૬ સરખા નંબર-વાળ કાા ઇચનું.

્ર ૮૨. હીં યંત્ર ચારસ ઇંચ ૨ાા નં.

૮૩. પાંચ કાઠાનું ૐ હીં યંત્ર આ ઇચતું.

૮૪. ક્ષેત્રપાળ સા ઇચના



## અંકલેશ્વર (છ. બરૂચ પૂર્વ સુરત)ના ચિતામણી પાર્શ્વનાથના દિ. જૈત મંદિરની પ્રતિમાના લેખા.

લખ્યા, તા. २८-३-५६.

ખડ્યાસન મૃતિ મહારાજની મૂર્તિ સફેદ યાષાણની ઉચાઇ ઇંચ ૧૯. નગત. એક હાથે કાણી ઉપર પછી તે એક હાથમાં કમંડળ છે.

લેખ—સંવત ૧૪૬૫ વર્ષ પૌષ સુરી ૬ રવી શ્રી સંધપુરા જ્ઞાતીય શ્રંગ્ગીમા સુત શ્રેગ્ગોખૂ. સુનિતી આવી જીતી પ્રતિમા અમા જણાય છે.

ર. સકેદ પાપાણ પદમપ્રભુ કમળ ચિદ્ધ ઉચાઇ ૧૮ ઇચ.

લેખ-નથી ધણીજ પ્રાચીન છે ચાંધા કાળ જેવાજ જણાય છે.

3. અજીતનાથ સંકેદ પાષાણુ ઉચાઇ ૧૬ ઇચ પાંચ પ્રાતિહાય સિંહિત છે. પહેાળાઇ ૧૧ ઇચ છે નીચે પદ્માવતી ર હાથી ર વાલ વગેરે કાતરેલાં છે ઘણી પ્રાચીન છે

લેખ—સંવત નથી. આટળા શબ્દ વંચાય છે. શ્રી હવા પ્રે. જી કુષ શ્રી લક્ષ્મી રાજશેખર પ્રથમિતિ.

૪. સફેદ પાષાચુ નેમિનાથ ઊંચાઈ હેચ ૨૧ લાંછત છે.

લેખ-નથી. ચાથા કાળની સુંદરાકાર જણાય છે.

પ. સફેદ પાષાથ્યુ ખડ્ગાસન પ્રતિમા ઊંચી ઇચ ૧૪. ઉપર છે: ચક્ર તે એક બાજા હાથી વાધ વગેરે કાતરકામ છે.

ક્ષેખ-નથી. અતિ પ્રાચીત છે.

કૃષ્ણ પાષાણ પંચ પરમેષ્ઠોની મૃતિ લિંચાઇ ઇંચ ૧૨॥
 નીચે પણ કેાતરકામ¦છે. દેવી વગેરે જણાય છે. લેખ નથી. પ્રાચીન છે.

૭. પાર્શ્વનાથ સફેદ પાષાણ ૯ ફેલ્યુ સહિત ઉચાઇ ઇચ ૧૨ લેખ—સં. ૧૫૪૮ વૈશાખ સુદ ૩ જીવરાજ પાપડોવાળવાલા લેખ છે.



श्री १०८ म० सुरेन्द्रकीर्तिजी, अंकलेश्वर काष्ट्रासंघ नंदीनीगणना भट्टारक सं० १७४४-७३ मां ययेख एक पुस्तकना इस्तक्ष्टिखित चित्र ऊपरथी. ૮ પાયલ્નાથ સફેદ:પાષાણ ૯ ફેલ સહિત જાર્ચા ઉચ ૧૨. લેખ-સં. ૧૫૪૮ વાળાજ લેખ છે.

સકેદ પાષાએ પદ્મપ્રસ ઉચી ઇંચ ૧૧.

લેખ-સં. ૧૫૪૮ વાળાજ લેખ છે.

૧૦, ઝાંખા સકેદ પાષાચાની પ્રતિમા આદિનાય છ લે ચી ઉચ ૧૦ લેખ-છે પણ ઘણાજ લસાઇ ગયા છે. ચિન્**ઢ જણાય છે.** 

૧૧ પાર્શ્વનાથ સંકેદ પાપણ ઊંચાઇ ઇંચ ૧૦ સાત ફેર્ણ સ.

क्षे भ- मं. १५४८ तेश छ

૧૨. કૃષ્ણ પાષાણ પદ્માસન ઉચાઇ ઇંચ ૫.

લેખ-નથી રૂપલ ચિન્હ છે.

૧૩. કુષ્ણ પાષાણ પદ્માસન ઊંચાઇ ધૈય પ.

લેખ-નથી, ચિન્દ્ર પણ એાળખાતું નથી.

૧૪ કુષ્ણ પાષાણ પ્રતિમા પદ્માસન ઊંચાઇ ઇચ ૮ વિમલનાથં છે. લેખ--મં ૧૮૪૩ વંચાય છે, વધુ વંચાતું નથી.

૧૫. ચરુષ્યુ પાદુકા કાળા પાપાણ ૪ ઇંચ જળવત આકાર. લેખ-શ્રી મૂળસધે શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્ત્રયે શ્રી વિમલકોર્તિ પાદકા\_ ભાંયરામાં.

૧૬ શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ પદ્માસન ઉચાઉ ઈંચ ૪૮. તપખીરીના રંગ. લેય કરેલ છે. ઘણીજ પ્રાચીન છે. રામકંડમાંથી નીકળેલ ચાથા કાળની છે. કેસ હ છે.

૧૭ સફેદ પાષાણ પદ્માસન પ્રતિમા પદ્મપ્રસુ ૨૯ ઇંચના. હોખ--નથી. અતીવ પ્રાચીન છે.

૧૮. સફેદ પાષાણ પદ્માસન પ્રતિમા શાંતિનાય ઉચાઇ ઇંચ પાદ લેખ-નથી. પ્રાચીન.

૧૯. ધાતની પ્રતિમા વિમલતા શ્રાયા કર્ય ક માંજીયાજ વાલ છે. 1

क्षे भ-को मूक्क्स के अब श्री सुवनधीति तरपहे अब श्री ज्ञान-ભાષા ઉપદેશાત.

૨૦. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા પાર્શ્વનાથજ ૭ ફેબ સહિત રાા ધૈયનાં.

લેખ- ઋષૈ મૂળમ મે ભાગ શ્રી ભાગકીતિ ભાગ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ઉપદેશાત સંવન્ન નથી.

ર**૧. ચોમખી ધા**તુની પ્રતિમા ઉચો ઈંચ ૪

લેખ-સં. ૧૬૪૨ શ્રી મૂળસંધે ભદારક શ્રી વાદિભૂષણોત કારાપિતમ.

રર. ચોવીસી ધાતુની ઉંચાઇ ઇંચ ૧૧

લેખ—સ' ૧૫૩૧ વૈશાખ વદી પ છુધે શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી સકલકોર્તિ તત્પદે ભગ્શ્રી ભાગકીર્તિ સ્ત. પ. ભાગ ગ્રાન-ભ્રષણ ગુરુપટેશાત કાલ્ સહિતા ભાવ રતન સત નાથા, ભાવનાથી. **જાદે**યા...... શ્રી વર્ધે માન સ્વામી નિત્યમ પ્ર**ણમ**તિ.

ર ૩. પદ્માવતી ધાતનાં પાર્શ્વ સહિત ઉંચાઈ ઇંચ પ

લેખ-મં. ૧૮૦૫ સદ ૫ વૈશાખ મધે ભ૦ શ્રી...પદ્માવતી ક્રાગપિતમ.

૨૪. ચાંદીના છે નામ.

રપ, રૂપિ મંડળ મંત્ર તાંબાનું ૧૨ ઇંચતું.

લેખ-મ ૧૭૪૬ વર્ષે વૈશાખ મા. શકલ પક્ષે ૧૧ મંકવાસર શ્રી મૂળમાં કે સું અચ્છે ખું ગું કો કું દું ભું શ્રી કુમુદ્યંદ્ર, ભું શ્રી અભયચંદ્ર. ૧૧૦ શ્રી શુભયંદ્ર, ભ૦ શ્રી રત્નચંદ્ર...નારાયણજી त्तस्य लायौं....

રદ તાંભાનું યંત્ર ૧૧ ઇચનું ગાળ ૪૯ કાઠાનાં

લેખ-સ. ૧૬૪૯ વેશાખ સદ ૫ અધે મળસંથે...રત્નકોતિ સરપદેશાલ્ હું મહ રાતીય.....

રહ. દશ લક્ષણ મંત્ર આ ઇંચ તાત્રાનું. '

લેખ—સં. ૧૬૨૦ વશાખ સુદ ૧૫ શુક્રે મૃણસારી......ભ૦ પ્રભાગંદ ગુરુપદેશાત સિંહપુગ દાતીય સાંકીભાઇ......

૨૮. સાલદ્રકારણ મંત્ર ગાળ ઇંચ આ નું

લે ખ—સં. ૧૬૮૬ પો. વ. ૧૧ છુધ શ્રા મૂળસંઘે મહીચંદ્રો-પદેશાત્—સં. જીવરાજ……

ર૯. અનંત વત માત્ર ૪x૪ ઇચનું. લેખ –સ∘ મૂળમાંથે વિદ્યાનદી, મલ્લીભૂષણ શ્રી લક્ષ્માચંદ્ર

લેખ-સં. ૧૫૮૬ વર્ષે હુંબડ જ્ઞાતીય શા. સામા જીવા...દેવદાસ.

૩૦. તાં માતું યંત્ર ૮ કેરદાનું ધા ઇચનું.

લેખ-સં. ૧૬૮૬ પોય વદ ૧૧ મૂળસાંધે મહાચંદ્ર ઉપદેશાલ-લં.

૩૧. કલિકુંડ યત્ર તાંબાનું પ ઇંચતું.

લેખ—સં ૧૫૨૯ વે સુ. ૭ વિદ્યાનંદી દેવાઃ પ્રતિષ્ઠિતમ્ **શ્રા** સિ'હુપુરા વંશે શ્રેષ્ઠો નાથા ક્રેત કારાપિતમ્

૩૨. સાલહકારણ યંત્ર તાંભાનું ૭ ઇંયનું.

લેખ—સં. ૧૫૪૫ વૈ વ. ૧૨ મૂળસંધે ભ**૦ મ**ક્લી**ભૂ**ષ**યુ** ગુરૂપદેશાત્.....

૩૩. ૮ કાેઠાનું તાંત્રાનું યાત્ર. આ ધેચતું.

લેખ—સં. ૧૬૪૫ વર્ષે વેં સુર ૫ છુવે કાષ્ટાસંધે.....

૩૪, સમ્યગ્ ચારિત્ર મંત્ર. ૭ ઇંચનું.

લેખ-૧૬૬૪ વર્ષે-મૂળસંધે પ્રભાચંદ્ર ઉપદેશાત હુંબડ શાહીય...

કપ. સાલહકારણ યંત્ર તાંબાનું ૭ ઈચનું.

લેખ—સં. ૧૫૧૯ માહા સુદ ૫ મૂળસંધે ભ૦ રત્તભૂષ્યું.....

૩૬. સમ્યમદર્શન યંત્ર ૬ ઇંચનું.

લેખ—સ. ૧૬૨૪ વર્ષે વે. સુ. ૧૦ ગુને મૂળસંધે શ્રી ભાજ હ્યક્ષ્મીચંદ, ભાગ વીરચંદ… પ્રભાચંદ્ર ઉપદેશાત હું પડ દોતીય…… ૩૭ સિદ્ધયંત્ર તાં માનું પાા ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૫૯૪ મૂળસંઘે—જ્ઞાનભૂષણ ઉપદેશાત્ સિંહપુરા શાતીય.....

૩૮. ૮ કાંઠાનું યંત્ર તાંબાનું

લેખ—સં. ૧૬૪૨ મા. સુ. ૫ મૂળસંધે—વાદી અંદ્ર ઉપદેશાલ માઢ ત્રાતીય-સં. નાઇઆ……

ટ૯. દશ લક્ષણ યંત્ર તાંબાનું પામ દેવનું.

લેખ—સં. ૧૫૯૫ મૂળસંધે લક્ષ્માચંદ્રદેવાપદેશાત્ સિંહપુરા સાતીય.....

૪૦ દશ કાેઠાનું યંત્ર તાંબાનું આ ઇચનું લેખ – નથી.....

૪૧. ત્રિકોણ યત્ર ૨૧ ક્રાેટાનું પ ઇંચનું.

લેખ---નયો .....

૪૨. ૭ કાઠાનું કુંડલી યંત્ર તાંબાનું ૩×૩ તું.

લેખ---નથી.....

૪૩. ૭ કાેશનું તાંબાનું યંત્ર ૪ ઇંચનું.

લખ-હીં શ્રી કર્તી વગેરનું છે.

૪૪. સમ્યગ્ દર્શન યંત્ર તાંભાતું ૭ ઇંચતું ચારસ. લેખ – સં. ૧૪૯૯ વર્ષે માઘ મૂળસંધે હુમડ.....

### બીજા માળની વેદીની પ્રતિમાચા.

૪૫. શ્રી પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૯ ફેચ્યુ સહિત ઊંચાઇ ધ્રેચ ૧૩.

લેખ—૧૬૮૪ ચૈત્ર વદી ૮ શ્રી મૂળસ શ્રે સરસ્વતિગચ્છે બળા-તકારમણે શ્રી કુંદકુદા…લ શ્રી વીરચંદ લ શ્રો જ્ઞાનભૂષણ લબ્ શ્રી પ્રભાચંદ લબ્ શ્રો વાદિચ કોપદેશાત્…… બ્રહ્મજ્ઞાનસાગર શ્રી પાર્શ્વન્યું મુપ્રણમતિ.

h . 1995

૪૬. ગામટસ્વામી ધાતુના ઊંચાઇ ૧૨ ઈચ.

લેખ—સં. ૧૮૧૮ વર્ષે સાકે ૧૭૩૯ ફાગણ સુદ ૪ રવિ શ્રો મૂળસંધે સર. ગચ્છે. ભ૦ ગણે શ્રી કુંદકુદાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રો વિદ્યાભ્રષ્ણ વિ. ભ૦ શ્રો ધર્મચંદ્ર પં. ભાજુચંદ્ર ભટેરવાળ ગાંતીય વ્યાપ્ય પાર્શ્વ...ગામટરવામી નિત્વમ પ્રણમતિ અંકલેશ્વર ગામે.

૪૭ ચૌવીસી ધાતુના ઊંચાઈ ઇંચ ૧૪.

લેખ — સં. ૧૬૮૬ વર્ષે વૈ. વ. ૧૧ છુધે શ્રો મૂળસંધે સર. ગચ્છે ખલાત્કારમણે ભાગ શ્રી તાતભૂપણ ત. ૫ ભાગ પ્રભાચંદ્ર હુમક -ગ્રાતીય શ્રેગ્ શ્રી તાતાદે.....

૪૮. ચોવીસી ધાતુની ઉંચાઇ ઇંચ ૧૪

લેખ—મં ૧૫૧૨ વર્ષે માલ સુદ ૧૫ શુક્રે શ્રી મૂળસાંઘે શ્રી વિદ્યાન દી ગુરૂપદે...લુડ ગામ સમસ્ત શ્રી સાંધેન આદિનાથ ચતુર-વિશ્વતિકા કારાપિતમ્

૪૯. ચૌવીસી ધાતુની ઉચાઇ ઇંય ૧૨

લેખ-સં. ૧૫૮૯ વર્ષ વૈશાખ વદી પ સામે શ્રો મૂળસંધે સગ્ગ બગ અગ શ્રા કું ભાગ શ્રી પદ્મતંદી તત્પટે ભાગ દેવેન્દ્ર-ઝીર્તિ તત્પટે ભાગ વિદ્યાન દી તત્પટે ભાગ શ્રી મહાભૂષણ, તત્પટે ભાગ લક્ષ્મીચંદ શુરૂપદેશાત સિંહપુરા હાતીય સં. કહેલા ..... પશ્મિતિ.

પ૦. ચોવાસી ધાતુની ઉચાઇ ઇચ ૧૨.

લેખ – સં. ૧૫૨૯ વર્ષે વૈશાખ સુક હ સોમે શ્રો મૂરુ સંગ્ સ. ગ. લ. ત્રણે આરુ દેવેન્દ્રક્ષીર્તા દેવા તત્પટે ભરુ શ્રો વિદ્યાન દી સુરુપદેશાત્ સિંહપુરા જ્ઞાતીય......

પ૧. ચૌવીસી ધાતુની ઉંચાઇ ઇંચ ૧૨.

લેખ — સં ૧૫૨૭ વૈશાખ વદ ૧૨ શુક્રે શ્રી મૃત્ સં∙ સ. મ. ખ. ગણે શ્રી કુંદર ભરુ શી પશ્ચનંદી દેવા, ભરુ દેવે દ્રદ્ર\તિ° દેવાઃ ત. પ. ભ૦ વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશાત્ હુંવડ શા**તીય મ'ધાર** વારતવ્ય દા. સહદે લા. વાગણી તયાર પુત્ર દા. માકા ભાતુ ધીરા...

**પર. ચોવીસી ધાતની ઉચાઇ ઇંચ ૧૧** લેખ—સં. ૧૫૨૯. નં. ૫૦ પ્રમાણેના લેખ છે.

પર. ચૌવીસી ધાતુની ઉચાઇ ૧૨ ઇંગ.

લેખ—સં. ૧૫૩૬ વર્ષે અતા. સ. ૮ ગ્લા શ્રી સૂ. સં. સ. મ. थ. ग. श्री इंदर अर देवेंद्रशित ... विद्यानं ही अपदेशात सिंहपुरा ञातीय.....

પ૪. ચૌવીસી ધાતુની ઉંચાઇ ઇંચ ૧૧

લેખ—સં. ૧૫૨૪ વૈશાખ વદ પ શ્રી મૃ. સં.— વિદ્યાનંદી સૂરપદેશાલ અગરવાળા-વયે....

**૫૫. ચૌવીસી ધાવની ઉંચા**ઇ ઇંચ ૧૨

લેખ—સં. ૧૫૪૫ વૈશાખ વદ ૧૨ રવી, શ્રા મળ સં..... ભા મલ્લીભૂષથ ઉપદેશાત સિંહપુરા ગ્રાતીય.....

પર. ચૌવીસી ધાતુની ઊંચાઇ ૧૨ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૫૯૧ વર્ષે ગૌલ વદી ૧૧ ગુની મૂળસાંધે...લ૦ લક્ષ્મીચંદ સશ્પદેશાવ સિંહપુરા जातीય...

પછ. રત્તત્રય ચૌવીસી ધાતુની ઊંચાઇ ૧૧ ઇચ. લેખ—સં. ૧૫૨૯ વૈશાખસુદ ૭ (૫૦ તં. પ્રમાણેના લેખ છે.):

પ૮. ચૌવીસો ધાતુની ઊંચાઇ ૧૧ **ઇ**ચ.

सेम-सं. १४२६ ६५क्षाल सेम छे.

પ૯. રત્નત્રય ચૌવીસી ધાતાની ઉચાઇ ૧૧ ઇચ.

લેખ—સં. ૧૫૦૭ વર્ષે મા. સદ ૫ મૂળસંધે લા૰ દેવેંદ્રકોતિ ત. પ. અં વિદ્યાન દી ગુરૂપદેશાલ મેવાડાવ શે શ્રેષ્ઠી નરબદ ભાર્યો... ૬૦. પંચ પરમેષ્ઠો ધાતાના 9ચ ૯ ના.

લેખ—સં. ૧૫૨૩ શાકે ૧૩૮૯ વે સુ ૧**૩ વિજાત** દી... હુમડ ઝાલીય…... આદિનાથ પ્ર**ણ**મતિ.

६૧. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતુતા ૯ ઉચના.

લેખ – સં. ૧૫૨૩ (ઉપલાજ લેખ છે)

**૬૨. પંચ પરમે**ષ્ટી **ધ**ાતુના **૭ ઈં**ચના.

લેખ—સં. ૧૫૦૬ વર્ષે… મૂળસાથે ભાગ ભાગતકોર્ત્તિ દુષ્યં ગાતીયા

૬૪. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતુના ૭ ઇંચના

લેખ—સં. ૧૫૪૮ વર્ષે... મલ્લો ભૂવ**લ્** ગુર્ષ્ટેશાત્.....

૬૪. પંચ પરમેષ્ટી ધાતુના ૬ ઇચના

લેખ—સં. ૧૫૪૭ મૂળસંધે લા લાત્રનક્રોર્ક્સિ લા. ૫. લાજ જ્ઞાનભૂષણ…મેવાડા ગ્રાતીય.

કૃષ સિદ્ધની પ્રતિમા ક ઈંચની.

લેખ-સં. ૧૯૪૪ મા૦ શુદ ૬ અમસ્યાંદ લાલ્યાંદ.

**૬૬. પદ્માસન ધા**તુની પ્રતિમા ઉંચાઇ **પા ઉંચ**.

લેખ—સં. ૧૫૩૫ વે. સુદ ૩ ગુૌ થી મૃતાસવે સકળકીર્તા વિમલેદકીર્તિ લ૦ વીરદાસ.. ...

કછ. પાર્શ્વનાથ ધાવતા. હ કેશ સાથે ઉંચ ૪.

લેખ-સં. ૧૭૧૩ મૂળસંધે લા મહીય દેશ દેશાત હીરજ હેમછ...

**૬૮. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા શાંતિનાય ઊંચાઇ ૪ કેચ.** 

લેખ—સ. ૧૫૬ઢ મૂળસાંવે...લ૦ લક્ષ્યીચંદ્ર સિંહપુરા ગ્રાતીય...

ક્ક. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઇ શા ઇચ.

લેખ—સં. ૧૬૨૪ મૂળસાંથે ભા વિષ્યાન કોલોના હુમડ

છ. નેમિનાથ ધાતુના ઉંચાઇ ઈંચ ક્યા; 🕌 🗎

**૭૧. વાસુપુત્રન ધ**ાતુના ઊચાઇ **ઇચ** ૩

લેખ-સં નથી. મૂળસંધે...ત્રે અાધવ......

ખર. પદ્માસન ધાતુના શાંતિનાથ ઉંચાઇ **૩ ઇંચ ભદામડી**વાલા. લેખ— સં. નથી. માણેક્છ ......

**૭૩. પદ્દમાસન ધાતુની ઉંચાઇ ટાા ઇંચ.** 

લેખ-સં. નથી મૂળસંધે ભાગ રામકીર્તિ .....

**૭૪. પદ્દમાસન ધાતુની ઉંચાઇ ૩ ઇંચ.** 

ક્ષેખ—સં. નથી. મૂળસંધે ભવ્ જ્ઞાનભૂષ્યુ......

છય. યદુમાસન ધાતુની આ ઇંચની

ક્ષેખ-સં. ૧૬૮૫.....

**હર્દ. પદ્માસન ધાતુની ૩ ઇંચની.** 

લેખ-સ. ૧૬૯૬ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સુંદ ૧૩ મૂળસાંથે પદ્ધનાદી...

૭૭. **પદ્માસન** ધાતુની ૨ ઇંચની.

લેખ—નથી.

**૭૮. પદ્દમાસ**ન ધાતુની ૨ ઇંચની.

લેખ-સં. ૧૫૨૯.....

છ**૯. પદ્દમાસન ધા**તુની ૧ાા ઇંચની.

સેખ—આત્મદે

૮૦. પદ્માસન ધાતુની ૧ા ફિંચની.

લે ખ-નથી.

૮૧. ગામટસ્વામી ધાતુના ૪ ઈંચના ફ્રેબા.

લેખ-સં. ૧૫૨૫...આર્યા અન તસિરી કારાયિતમ.

૮૨. રત્તત્રય પ્રતિમા ટાા ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૭૨૩ કા. સુદ ૫ હું મડ <sup>દ</sup>ત્રાતીય.....

८३. भार्यनाथ व धातूना धेय क

લેખ- સં. ૧૬૨૪ મૂળસંવે...સિંહિયુસ ભાગ પ્રભાગ દોષદેશાવ.

૮૪. પાર્શ્વનાથ ધાતુના છંચ ગા

લેખ—સં. ૧૬૧૭ વર્ષે મૂળસંધે ભ શ્રી રાજપાલ ઉપદેશાલ ત્રેવાડા દ્યાલીય...શા. સાપા ભા ......

૮૫. પાર્શ્વનાથ ધાતુના હા છે ચ.

લેખ—સંવત નથી. મૂળસંધે.. જિનદાસ....

૮૬. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૩ ઇચ.

લેખ-સં. ૧૫૫૯ વર્ષે મૂળસંધે .....

૮७, પાર્સ્<mark>યનાથ</mark> ધાતુના ૩ ઇંચ

લેખ-ધસાઇ ગયા છે.

૮૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુ–રાા ઇંચ.

લેખ-સાકે ૧૬૭૩ કા વ. ૧૪

૮૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુના રાા ઇચ

સેખ-સં. ૧૫૯૯ વર્ષે કાષ્ટાસંધે.....

**૯૦. પાર્શ્વનાથ ધાત્ર–રાા ઇંચ** 

લેખ—સંવત નથી. ભા મલ્લીભ્રુષણ લખેલ છે.

**૯**૧. પાર્ધાનાથ ધાતુના સા ઇંચ

લેખ- ભ્રવનકોર્તિ ઉપદેશાત ૧૨૩૪ વતના છે.

હર, પાર્શ્વનાથ ધાતુ–રાા છેચ

લેખ-૧૨૩૪ વત સુવનકી તિ

૯૩. સફેદ પાષાએ ચૌમુખી ૨ કંચની. લેખ નથી.

૯૪. પાંચ ચુગ્જુપાદુકા ઇ ચ ૪ાા ચારસ-બકુશ, પુલાક, નિર્મ સ કુશીલ સ્નાતક નિર્મન્થાઃ

૯૫. ચરણપાદુકા રા ઇંચના ચારસ

ં લેખ—સં. ૧૭૩૪ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સુ. ૭ મૂળસંથે ભ૰ શ્રી શુભચંદ્રો-પદેશાલ શ્રીઅનંત નિત્યમ્ પ્રણુમતિ. પગલાં પર શ્રો ગોતમાય નમઃ છે. ૯૬ પંચમેર ધાલુના ઉંચાઇ ઇંચ રર

લેખ—સં. ૧૯૪૪ માગ. સુ–૬ ગુરૂ મૂળસંધે શ્રી પંચ મેરની પ્રતિષ્ઠા કરાવી શ્રો ચિંતામણી સ્વામીને દહેરે સ્વ. રીખવ મેળાપચંદે પધગવી છે.

૯૭. રૂપિમંડળ યંત્ર તીભાનું ઉંચાઇ ઇંચ ૧૧ાા

લેખ—સં. ૧૬૮૬ પૌષ વદ ૧૧ જુધે શ્રી મૂળસંધે—બ∘ મહીચંદ્ર ઉપદેશાત્ – હૈંબડ દાતીય…

૯૮. ચાંદીનું ૧૬ કારણ યંત્ર–૬ ઇંચનું

લેખ—સં. ૧૮૬૭ ના માહા સુદ ૨ સને ઉપ્રળસંથે જુને દહેરે.... વિજ્ઞાન દી દેવેંદ્રકીર્તિ ભ૦ વિદ્યાસુષણ નિત્યમ્ પ્રણમતિ.. ...

૯૯. સમ્યગ્રાન યંત્ર તાંત્રાનું ૬ ઇંચનું.

લખ—સં. ૧૬૨૪ વૈશાખ સુદ ૧૦ ગુરી મૂળસધે….પ્રભાગંદ્ર ૬ હંબડ દાતી……

૧૦૦. દશક્સમા યંત્ર ધાતુનું. પાા કંચનું.

લેખ—સં. ૧૭૨૨ વર્ષે જેઠ સુદ ૨ મુરી ગળસંઘે...ભ૦ શુભ-ચંકોપદેશાત સિંહપુરા જ્ઞાતીય.....

૧૦૧. સમ્યગદશૈત યંત્ર ધાલુતું પાા દ્યા.

લેખ—સં. ૧૫૨૭ કાર્તિક વદી ૧ મૂળસંધે ભૂવનકોર્તિ, ભન્ જ્ઞાનભૂષ્યુ.....

૧૦૨. સમ્યગુજ્ઞાન યંત્ર પદંચનું.

લેખ—મં. ૧૫૩૧ કાલિક વદી ૧૦.....

૧૦૩ સફેદ પાષાણુની <mark>ચરણુ પાદુકા ૧</mark>૨×૬

સેખ—સં. ૧૭૫૬–ખરાખર લેખ વંચાતા નથી. **અદારકનાં** પુત્રલાં છે.

૧૦૪. કૃષ્ણુ પાષા**ણ ખડ્ગાસન** પ્રતિમા ૨૨ ઇંચતી **ધણી** પ્રાચીન છે. લેખ--નથી. સંદરાકાર છે.

૧૦૫. પદ્માવતી સકેદ પાષાણ-ઉંચાઇ ઇંચ ૧૭ લે ખ-શ્રાવક કરણ કારાપિતમ નાગદરા કૃતિ, સંવત નથી.

૧૦૬. પદ્માવતી સફેદ યાષાણ ઇચ ૧૪ ની

લેખ—સંવત ૧૩૮૭ વ<sup>છે</sup>......

૧ - છ. પદ્માવતી કફેદ પાષાશ્વની ૮ ઇ ચની.

લેખ—નથી.

૧૦૮. પાર્શ્વનાથ ધરણેન્દ્ર પદ્દમાવતી ત્રણે. ધાતુના ઉચાઇ કૃાા ઇચ

લેખ-સં. ૧૫૪૪ વૈશાખ સદ ૩ મૂળસંધે શ્રી વિદ્યાનંદી મુક દીક્ષિતા આર્યા શત્ર વાસપૂજ્ય નિત્યં પ્રણમતિ.

૧૦૯. પદ્માવતી ધાતુના–૬ ઇંચના.

લેખ—સં. ૧૨૦૮ ચેત્ર સુદી ૫ મહેન્દ્રચન્દ્ર આચાર્ય કારાપિતા<sub>ા</sub> પં. મલસિંહ.

૧૧૦. ક્ષેત્રપાળ ઉંચાઇ ઇંચ ૧૪ાા.

૧૧૧, ક્ષેત્રપાળ ઉંચાઇ દ્ય ૮.

૧૧૨. દીગલ પર હાઇદ્રીય નકશા રંગીન છે.

૧૧૩. ભારાઠીયા ઉપર ચારે દિશાએ રંગીન નર્ક દુઃ ખર્ના ચિત્રોહ ચીતરેલા છે. લખ્ય તા ૨૯-૨-૫૯



## અંકલેશ્વરના શ્રી નેમિનાથ સ્વામીના મંદ્રિરની પ્રતિમાચાના લેખા.

૧. મૂળનાયક શ્રી તેમિનાથસ્ત્રામી-ઊંચાઇ ૨૮ ઇંચ પહેાળાધ ૨૦ ઇંચ પદ્માસન.

લેખ—સં- ૧૮૪૨ ના વર્ષમાં…આખા લેખ સિંહાસનમાંઢં ક્રાઇ ગયા છે તેથી વચાતા નથી. બાકી લેખ આખા છે. ઇડરના ગાદીના વ્યાખ છે.

ર. પાર્ધાનાથ ૪ ચૌમુખી ૭ ફેબો સાથે. ઊચામ ઇચ ચારેતી ૧૪ ઇચની છે કમળાસન તોચેથી અધર છે.

લેખ—સં. ૧૯૪૪ વર્ષે માલ માસે શુક્રલ પહ્યે ક ગુરવાસરે શ્રીમન્ કાષ્ટાસલે નંદીતટ ગચ્છે વિજ્ઞાગણે ભદારક શ્રી રામસેનાન્વયે તદનુકમેણ ભ૦ શ્રી રત્નકીર્તિ શિષ્ય પં. છત્રનલાલેન પ્રતિક્રિતમ્ અંકલેશ્વર ગામે સંલવી ઘેલાભાઇ રૂગનાથદાસ તથા પંચ સમસ્ત પ્રતિક્રિતાં વીસા મેવાડા પાર્શ્વનાથ પ્રશ્નમિત. ચારે બાળ્યુ એકજ ત્રેખ છે.

૩. અર્ધ પદ્માસન ઝાંખા પાષાચુ પીજાા ઊ'ચા⊎ ૧૫ ઈંચ 'પહાેળાઇ ૧૨ ઇંચ. વ•ચે એક તે આજી બાજી ૪-૪ એમ ૯ બ્રતિમાઓ છે.

લે ખ-નથી. પ્રાચીત.

૪. કૃષ્ણુપાષાણુ પદ્મામન સંભવનાથ ઉંચાઇ ૧૧ ઈંચ. ક્ષેખ - સં. ૧૮૪૨ વર્ષે. બાકી ઘમાઇ ગયાે છે.

પ. કૃષ્ણપાષાણુ પદ્માસન ઊંચાઇ હો ઇંચ. લેખ—સં. ૧૮૩૫ વર્ષે. બાકી ઘસાઇ ગયો છે.

⊀. કૃષ્ણુપાષાણુ પદ્માસન ઊંચાઇ ૧૨ ઇંચ. લખ—સં. ૧૮૪૭ વર્ષે પૌષ વદ ૧૭ ભાકી લસાઈ ગયેા છે. છ. કુલ્હાયાલા**ણ** પાર્શ્વનાથ ૧૩ા ઇંચ.

લેખ-નથી, પ્રાચીત.

. ૮. કૃષ્ણપાવાણ પદ્માસન દાા ઈંચ.

લેખ – સં. ૧૮૦૩ વર્ષે બાકી ધસાઇ ગયા છે.

૯. પાર્શ્વનાથ કાળા પદ્માસન છા ઇંચના.

લેખ-લસાઇ ગયા છે.

૧૦. કાળા પાપાસની પદ્માસન ૭ ઇંચની.

લેખ--સં. ૧૭૪૭ કા. સદ...ધસાક ગયા છે.

૧૧. કાળા પાષાણ પદ્માસન ઈંચ દ

લેખ- ધસાઇ ગયા છે.

૧૨. કાળા પાવાસ પદ્માસન પા ઇંચ.

લેખ-લસાઇ ગયા છે.

૧૩. કાળા પાષાએ પાર્શ્વનાથ ૬ ઈંચ

લેખ-- ધનામ ગયા છે.

૧૪. પાર્શ્વનાથ સફેદ પાપાણ ૧૫ ઇંચના છ ફેેશ સાથે. લેખ-મં, ૧૫૪૮ વાળા લેખ છે.

૧૫. પાર્શ્વતાથ ત્રણ ખડગાસત તે ૨ વદ્માસત ચંદ્રપ્રભુ અતે ખીજા પર ચિન્હ નથી. લંભાઇ ૧૬ા/૧૧ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૫૪૮ જીવરાજ પાપડીવાલ વાળા લેખ. છે.

૧૬. પાર્શ્વનાથ સફેદ પાષાણ ઊંચાઇ ૧૭ ઇચ.

સેખ--મં, ૧૫૪૮ વાળાજ સેખ છે.

૧૭. પંચ મેરૂ ધાતુના ઊંચાઇ ૨૭ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૯૪૦ માહા સદી ૮ વધુ વંચાતું નથી. માતીયંદ નામ વચાય છે.

૧૮. ક.જા પાષાણ પદ્દમાસન ગા દીય.

લેખ--આરસનું કરતું સિંહાસન ઉત્તમ છે. 

૧૯. ચૌવીસાં ધતુના ૧૨ ઇમના

લેખ-1 ૧૮૬ વર્ષે ચૈત્ર વદી ક કાષ્ટ્રાસાંથે નંદી. મ. વિ. મણે શ્રી રામમનાન્વયે ભાગ શ્રો જયકીર્તિ પ્રતિષ્ઠિતમ ગિરતગર નરસિંહ-પુરા જ્ઞાતીય નાગર ગાત્રે પ્રથમિત.

૨૦. રત્તત્રય ચૌવીસી ધાતની ૧૧ા ઇંયતી.

લેખ—૧૨૨૩ વર્ષે પૌષ વદ પ સામ મૂળસાધી ભાગ્યાનાયાંદ્ર . શિષ્ય થહા કમ સિ નિસમ પ્રશામતા.

૨૧. ચૌવીસા ધાતૃની ઊંયાઇ ૧૨ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૬૮૧ કા. સદ ૧૦ રવિ કાષ્ટાસંઘે ભાગ ચંદ્રકોર્તિ° પ્રતિષ્ઠિતમ નરસિ'હપુરા શાતીય ભારહડલ ગાત્રે......

રર ધાતુની ચૌવીસી ઇચ ૧૨ ની.

લેખ—સં. ૧૫૩૨ વર્ષવે સુદ ૫ રતી કાષ્ટાસંઘે શ્રી વીરસેત પ્રતિક્રિતમ ભટેલરા જ્ઞાતીય ત્રેજ પુના.....

ર ૩ રત્નત્રય ધાતુની ઉંચાઇ ૮ ઇંચ

લેખ—સ. ૧૪૯૦ વેશાખ સુરી ૯ શતો મૂળસંધે તંદીસંધે... िसंद्धपरा जातीयः

ર૪. પદ્દમાસન ધાતાની પ્રતિમા ઉંચી ૭ ઇંચ લેખ-- ધસાઇ ગયેલો છે લણી જાતી છે. સંવત નથી.

૨૫. પાર્ધાનાથ ધાદુની ૭ ઇંચની.

લેખ – સં. ૧૭૧૨ વર્ષે માધ વદ છ શકે કાષ્ટ્રાસાંઘે ભાગ - **सुरे** द्रशीति प्रतिष्ठितम

રદ. પાર્શ્વનાથ ધાતના પ ઈચ છ કેલા સહિત.

લેખ—સ. ૧૭૬૨ માહા વડી ૭ શકે કાષ્ટ્રાસંઘે સરેન્દ્રકોર્તિ પ્રતિષ્ઠિતમ નરસિંહપુરા કંકુલાલ ગાત્રે.

ર છે. પાંચ પરમેષ્કી ધાતના ઈચ છ ના. લેખ—સં. ૧૪૬૨ વૈશાખ સદ પશ્રીમાલ નાતીય ધર્મપ્રમુસરિ... ર૮. પદ્માસન ધાતુની ઇંચ ૪ જાતી.

લેખ-નથો.

રહ. પાર્ધાનાથ ત્રણ-વચલી નથી ઇંચ ૪ ની.

લેખ-સં. ૧૫૪૪ મળસંધે-ત્રિદ્યાનંદી શિષ્યા આર્યિકા કલ્યાશ-શ્રી જિનમતિ પ્રણમતિ.

ટે. પાર્શ્વનાથ ધાતૃના જાા ઈંચ.

લેખ – સં. ૧૫૩૧ વે. વદ ૮ શકે......

ટ૧. નિર્ગન્થ મુનિ ધાતુની પ ઇંચની. પીછી કમંડલ સા**થે.** લેખ- ઉક્લતા નથી.

ટર. પાર્ધાનાથ ધાતુ **છા** ઇંચ.

લેખ-સં. ૧૭૨૨.....પ્રથમતિ.

કા. ચૌવીસી ધાવની ગા ઇ'ચની.

લેખ— સં. ૧૮૫૪ જેઠ સદી ૯

૩૪. પદમાસન ધાત્ર ઇંચ ૪

લેખ-સં. ૧૬૯૮ જેઠ સદ ૧૦ રવી કાષ્ટાસંધે નરસિંહપુરા जातीय.....

ay. સરસ્વતિ ધા<u>ત</u>ના ગા ઇંચ.

લેખ—નથી.

કર. ખડગાસન ધાતુનો **હાથ** જોડેલી છે જાની.

ત્રાર સિદ્ધની પ્રતિમા ૬ ઇચની.

લેખ-નથી.

ટ૮. શાંતિનાથ પદ્દમાસન ધાતુના કંચ પ

લેખ-સં. ૧૬૯૮ જેઠ સુદ ૧૦ ક્રાષ્ટ્રાસધે...નરસિંહપુરા... ખાઇ ચંદા નિત્યમ પ્રણમિત.

ટ્રા. ચૌવીસી ધાલની આ ઇંચ. લે ખ – નથી.

૪૦. ચૌમુખી ધાતુ ૩ ઇ ચની. લેખ—નથી.

૪૧, અનંતનાથ પદુમાસને ધાલુતી ૩ ઇંચતી.

લેખ—મં. ૧૬૯૮ જેઠ સુદ ૧૦ કાષ્ટાસંઘે...નરસિંહપુરા જ્ઞાતીય. ૪૨ ચૌમુખી ધાતની ૪ ઇંચના.

લેખ—સ. ૧૭૭૧ શાકે ૧૬૩૬ વૈશાખ વદ ૧૦ શકે...ભ૦ સ્રેરિકીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્.

૪૩. પાર્શ્વનાથ પદ્દમાસન ધાતુની ગા ઇંચ.

લેખ- મૂળસંધે. સંવત નથી

૪૪. પદ્દમાસન ધાતુની ૩ ઇંચ.

લેખ-સં. ૧૬૨૬ માં સુર પ

૪૫ મદ્દમાસન ધાતુની ૩ કાંચ ચંદ્ર ન્સુ

લેખ – સં. ૧૬૬૬ શ્રી ભૂષણ પ્રતિબ્લિમ્ ક્રાષ્ટ્રાસંઘે... બદપુરા...

૪૬, પદ્માસન ધાતુના ૩ ઇંચના.

લેખ-૧૬૮૧ કાષ્ટાસંથે ભાગ ચંદ્રકીતિ મેવાડા શા.....

૪૯. પદ્માસન ધાતુ ક કેચના.

લેખ – સં. ૧૬૮૬ .....

૪૮. પદ્દમાસન ધાતુતા ૨ ઇંચના.

લેખ—સં. ૧૫૮૦ મૂળસ<sup>ે</sup>ધે.

૪૯. પદ્દમાસન ધાતુના ૩ ઇંચના.

લેખ—સં. ૧૬૮૧ માહા સુદ ૧૦ નંદીતટગચ્છે શ્રી ચંદ્રક્રોતિ<sup>લ</sup> પ્રતિષ્ઠિત**મ્** 

૫૦. પાશ્વ'નાથ ધાતુના ૩ ઇચના.

લેખ—સં. ૧૬૨૨ મેવાડા રાતીય…કાષ્ટાસંઘે……

પ૧. પા<sup>ર</sup>વ<sup>ર</sup>નાથ ધાતુના ૩ ઈચના.

લેખ—સં. ૧૪૧૬ જેઠ સદ ૧૩...

પર. પાશ્વ<sup>દ</sup>તાથ ધાતુના ૭ ઇંચના.

લેખ-કાષ્ટાસ લે..... માતળાઇ...

પર ચૌતીની ઉભી ધાતુની પંચમેંદ જે 🖁 ચારે ત્રાજા ૬-૬ પ્રતિમા. ઉચાઇ ક ઇંચ

લેખ-સં. ૧૬૯૮ વર્ષે જેઠ સુદ ૧૦ રહી કાજાસ મે નરસિંહપુરા... પ૪. એ પાર્શ્વતાથ ધાતુના ૨ કં<mark>ચના</mark>.

પપ, પશ્ર્વનાથ ધાતના ગ્રા ઇંચના.

લેખ—સં ૧૬૬૦ વ. સદ પ <u>થુધે **કાષ્ટાસંધે**.....</u>

પદ. પાર્વ્વતાથ ક ઇચના.

લેખ-સં. ૧૭૪૬ મળસંઘે.....

પછ. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૩ ક'ચના ફેલ છે.

લેખ-સં. ૧૬૯૮ કાષ્ટાસંઘે લક્ષ્મીશેન પ્રતિષ્ઠિયેમ

પ૮. પાર્શ્વનાથ ધાતના ૩ ઇંચના **લેખ નથી.** 

પ૯. પાર્શ્વનાથ ધાતના ૩ ઇચ

લેખ-સં. ૧૫૬૮.....

દુડ, પૃથ્વનાથ ધાવના ૨ ઇચના.

લેખ-સં. ૧૭**૬૨....** 

દર, પદ્માસન ધાત રાા ઇંચ.

લેખ-સં, ૧૬૮૬.....

દર. પાર્શ્વનાથ ૨ ઇંચ ધાતુના

ક્ષેખ—સં. ૧૫૪૭.....

ૄર્લ-૭૧. પાર્શ્વનાથ ૯ છુટા **છ**ટા ૧**–૧ ઉચના ધા**તના ૭૨–૮૬, પંદર પ્રતિમા નાની બા **થી ૧ ઇ≉ની ધા**તુની **से भ-- वभर...** 

૮૭. પાંચ ચાંદીની મહારા સર્ય મંદ્ર ને 👫 ક્ષેમનાળા.

૮૮. વિઢીમાં ચાંદીની મૃતિ ગાા ધૈયની

૮૯. જાતી ચૌમુખી આરસની ર ઇંચની

૯૦. યક્ષની મૃતિ ઉભો ધાતુની દ ઉપ પાસે કરફ છે. ઉપર પુદ્માસન મૂર્તિ છે.

લેખ- સં ૧૭૬૨ વર્ષે માહા વદી હ શુક્રે સૂરત બંદર ચંદ્રતાથ મત્યાલયે શ્રી કાષ્ટ્રાસાંથે ન દીતટગચ્છે ભાગ રામસેનાન્વયે-ભાગ ઇન્દ્ર-ભૂષણ નરસિંહયુરા કંકૂલાલ ગાત્રે જીગજીવનદાસ.....

**૯૧. પદ્માવતી ધાતુના છા** કચના,

**લેખ—સં. ૧૭૬૨** માલ વડી ૭ શુક્રે કાષ્ટાસ'થે સુરેંદ્રક્યતિ<sup>\*</sup> અતિષ્ઠિતમ્

૯૨. પદ્માવતી પાર્શનાય ૭ ઇચના

લેખ-સં ૧૭૬૨ માહા વદ ૭ કાષ્ટાસંધે નરસિંહપુરા...

૯૩. પાર્ધાનાથ ધાતુના ૫ ઇંચના.

લેખ—સં. ૧૬૮૧ કા. વદ ૧૨ કાષ્ટાસંઘે નરસિંહપુરા…

૯૪. મલાવતી ધાતુના ૫ ઇંચ-લણી જાતી છે.

લેખ−સં. ૧૩૨૪......

**૯૫. મજાવતી ધાતુ** ૩ ઇંચ. લેખ નચી

**૯૬. પ્ર≋ાવતી ધાતુ.** ઝાંખા ૪ ઇંચના

લેખ-નથી. ઉપર પ્રતિમા છે, ધણી જુની છે.

૯૭ ચરસપાદુકા ચારસ રાા ઇંચના

લેખ-સં. ૧૬૫૬ ભ૦ શ્રીભૂષણ પાદુકા મા. સુદ ૭ રવિવાર.

૯૮. તત્વાર્થની ભૂમિકા ચારસ ગા×રાા લાઇન ૮ માં છે

લેખ-સં. ૧૬૬૬ વર્ષે માહા સુ. ૭ રવિ શ્રી કાષ્ટાસંધે ભાગ શ્રીભૂષણુ પ્રતિષ્ઠિતમ્ અક્લેશ્વર સં. ગોપાળરામ.

૯૯. લક્ષ્મીજ ધાલુતા રાા ઇંચ કાચળાના આકારે છે.

#### યંત્રો તાંબાનાં

૧૦૦. સોલલકારસુ યંત્ર ૬ ઇંચતું.

લે ખ-મ. ૧૫૯૭ વર્ષે મૂળસ'થે ભા ગુખુભા ઉપદેશાલ .....

૧૦૧. સમ્યગ્દર્શન ય'ત્ર ઇંચ દા

લેખ—નથી.:

૧૦૨. સમ્યગ્દર્શન યંત્ર ઇંચ છ લેખ—સં. ૧૫૭૦ મૃતમંથે ભાગ લક્ષ્મીયંદ ૧૦૩. દશલકારા યંત્ર ઈચ યાદ નં લેખ—સં. ૨૦૦૩ અનિલકુમાર નાચુભાઇના ૧૦ ઉપરાસે મુક્યું. ૧૦૪. ગાળ અમાકાર યંત્ર ગા ઇચ.

લે ખ--નથી.

૧૦૫ સ્વર યંત્ર ગાળ સા ઈય ૧૦૬. ૨૦ કાઠાનું યંત્ર ચારસ ૩૮૩ ૧૦૭. ચોરસ ચાર કાડાનાં યંત્ર ૧૦૮. ચારસ ચાર કાઠાનું યાંત્ર ૧૦૯. ચારસ યત્ર ૪ ઇંચનું ૧૬ કાઠાનું લેખ—સંવત ૧૯૭૮ મનહરલાલ અમરચંદ સંઘવી ૧૧૦. ઉપર જેવુંજ ખીજાં યંત્ર સંવત ૧૯૭૯ ૧૩૩, પદ્માવતી પાર્શ્વનાથ લંત્ર ચિત્ર માથે પદ્રકા કે ખ ---નથી.

૧૧૨. પદ્માવતી પાર્ધાનાથ યંત્ર ૪×૩ ૧૧૩. યંત્ર ચારસા લખ વચાતા નવી. ૪૮૩

૧૧૪. ૨૧ કાંઠાનું ત્રિકાં સ્થ્યું યંત્ર

લેખ—રત્તકીતિ<sup>ર</sup>ના પંડિત સુતીલાલ ક્રિયતે સંવત ૧૯૨૨ વૈશાખ સદ ૧૦ સાંગે.

#### ચાંદ્રીનાં યંત્રો.

૧૧૫. જલયાત્રા યંત્ર ૭ ઇચનું એાળ

લેખ—આ યંત્ર સુંદરલાલ તથા પ્રેમયંદ તથા હીરાલાલ પ્રેમ--ચંદની ધર્મ પત્નીએા કુંદન અને કાંવાના પુરુષાથે<sup>ર</sup> નેમનાથ સ્વા**મી**તા મ દિરમાં મૂક્યું.

૧૧૬. સાલ હકારણ યંત્ર દાા ઇંચનું

લેખ—સંવત ૧૯૯૨ ના ભાદરવા વદ ૧ અંકલેશ્વર કાષ્ટાસંધે સો. મગનબાઇ નાયુબાઇના ધે ડશ વત ઉદ્યાપન અર્થે.

. ૧૧૭. દશલક્ષણ યંત્ર ૬ ઈંચ

લેખ—સંવત ૧૮૬૭ના પૌષ સુદી ૯ વાર સને 3 શ્રી મૂળસંધે જાતે દેહેરે (સુરત) ભગ શ્રી વિદ્યાનં દી તત્પદે ભગ શ્રી દેવેન્દ્રકીર્તિ તત્પદે ભાગ વિદ્યાભૂષણ પ્રણુસ્યં.

૧૧૮. અનંત વત યંત્ર ૫ ઇચનું

લેખ—સં. ૨૦૦૦ ના ભાદરવા સુદ ૧૪ તે રાજ નવધરા શ્રી હીરાલાલ નાચુબાઇ ચાકસીએ અનંત વતતા ઉદ્યાપનમાં આ મંત્રતે તેમનાથ સ્વામીના મંદિરમાં મૂક્યું છે.

૧૧૯. સિદ્ધાંત્ર ૫ ઇચતું

લેખ—સંવત ૨૦૦૮ મહેન્દ્રકુમાર નાયુબાઇના મગનખ્હેન તરફ્યા કર્મદૃદ્ધન વતમાં મૂક્યું.

૧૨૦. અનંતવત યંત્ર ૪ાા ઇંચ ચારસ.

લેખ— સંવત ૧૯૦૫ વર્ષ શાકે ૧૭૭૦ કાષ્ટાસંઘે ભ૦ રત્નકોતિ<sup>લ</sup> 6. મેવાડા ગ્રાતિ કસનસસ તસ્ય ભાર્યા પ્રેમકાર.

૧૨૧. શુમાકાર યંત્ર a×a

૧૨૨. ક્રંડલી યંત્ર ४×૨

૧૨૩. છ કાહાનું યંત્ર

१२४. इंडसी यंत्र ४×3

૧૨૫. કુંડલી યંત્ર

૧૨૬. સાલહકારણ યંત્ર ૫ ઇંચતું. લેખ નથી.

૧૨૭. સાલદકારણ યંત્ર ૫ ઇંચનું.

લેખ—સવત ૧૯૦૮ ત્રા. વ. ૧ ભ. શ્રી રત્નકીર્તિ કાષ્ટાસંધે નં. ત. મ. પાર્વેખ પ્રાણુજીવન કસનદોસ પ્રચુમતિ. ૧૨૮. સિહ્યક યંત્ર ૪ ઇંચનું, ક્ષેખ નથી

૧૨૯. કલિકંડ યંત્ર ૪ ઈંચન

લેખ-સં. ૧૭૬૨ વર્ષે ભા. વ. ૭ કાષ્ટાસંધે ભા સરેન્દ્રકોર્તિ પ્ર. ઢામા જીવન વિમળ સ્વજી ભગિની.

૧૩૦. દશલક્ષણ યંત્ર ૫ ઇંચન

લેખ—સં ૧૭૬૨ વર્ષે મા. વદી છ કાષ્ટાસંધે નરસિંદપુરા जातीय क्षेत्र सरे न्द्रश्चित्.

૧૩૧. દશલક્ષણ યંત્ર ૪ ઈંચનું

લેખ-મં. ૧૯૦૮...

૧૩૨ સમ્યગ્તાન યંત્ર ૫ ઇંચનં

લેખ-સં. ૧૬૮૫ કાવ્ટાસંધે...નયકોર્તિ પ્રતિષ્ઠિતમ નરસિંહપુરા...

૧૩૩ સાલહકારણ યંત્ર ૫ ઇંચનં

લેખ—સં ૧૬૯૮ વર્ષે જેઠ સદ ૧ કાષ્ટાસંધે નરસિંહપરા વ્યક્તર ગાત્રે.....

૧૩૪. અનંતવન યંત્ર ૪ ઇંચને.

લેખ – સંવત ૧૭૭૧ શાકે ૧૬૩૬ કાષ્ટાસધે લાડવામડ ગચ્છે...

૧૩૫ સિહચક યંત્ર ટાા ઇંચન

લેખ-સંવત ૧૭૪૪ કાષ્ટામાંથે ભાગ સરેન્દ્રક્રોતિ નરસિંહપાસ જ્ઞાતીય....

૧૩૬. અજીતનાથ યંત્ર ચિત્ર ૨ ઈંચનું

#### કાંસાના યંત્રા

૧૩૭. રૂપિ મંડળ યંત્ર ૧૦ ઇંચનું

લેખ-સંવત ૧૭૪૯ કાષ્ટાસંધે નરસિંહપુરા સ્વ<sup>ર</sup>પુર (સ્રત) ખંદરે અરજી ભાગ વારવાઇ.....

૧૩૮. ૧૬ કાઠાનું યંત્ર ગાળ પા ઇંચ ૧૩૯. ૐ હીં. યંત્ર ર×ાા ઇંચ

१४०. बेहिस थंत्र उ×र

૧૪૧. ૧૬ કાઠાનું યંત્ર ॐ હીં નું.

૧૪૨. ત્રિકાણ યંત્ર.

૧૪૩. મેાટા ધંટ ધાતુના પહેળા ૯ ઇંચ ધણા જુના.

લેખ – સંવત ૧૬૬૮ નાે. **ધ**ણો માેટા છે.

૧૪૪. ઘડીયાળ ઘંટ કાંસાના

લેખ-સંવત ૧૮૭૮ ધણાજ વજનદાર છે.

૧૪૫ દશ હરતલિખિત ચિત્રા તીર્થ કરા વગેરૈના ૧૭×૧૩ સાઇઝના

अत्रे अधारअनी भाषी, भेने। वजेरे छे

નાટ ૧—અંકલેશ્વરથી એક માઇલ પર રામકુંડ પર શિવમંદિર છે તેમાં પાહીઓ પાા કૂટ લાંગા માટી છે જે કુંડમાંથી નીકળેલી તેની સાથે પ્રતિમાઓ પણ નીકળી હતી એમ કહે છે

નાટ ર--- અ'કલેશ્વરથી ધા માઇલ પર નીચેનાં પગ-લાંઓ છે.

૧૪૬. આચાર્યશ્રી રામસેતનાં પગલાં આરસનાં ૧૫ ઇંચ લાંળા છે દેહરીમાં છે.

૧૪૭. અલ્યાર્થ **યેશક**ોર્તિનાં પત્રલાં આરસનાં છે. ૧૫ ઇંચ્હ લાંબા છે. દેહરીમાં છે.

૧૪૮–૫૧. ચાર દ**હે**રીએ! નાની નાની છે. જુના પત્થરનાં પગલાં છે. દરેક ૮–૮–૮–૫ ઇંચના છે. ક્ષેખ નથી.

૧૪૯. એક ચાતરા છે તે ખાલી છે તેમાં હ ઇંચ ઊંડા ખાડે. છે તેમાં વિદ્યાનંદનાં પગલાં હોવાં જોઇએ એમ કહે છે.

ता. २८-३-४६



## સજોદ (અંકલેશ્વર) ના <mark>શીતલનાથના</mark> મંદિરની પ્રતિમા**ચો**ા

૧. શ્રી શીતલનાથ બેાંયરામાં સફેદ નિર્મળ પાપાણ ઊંચાઇ ઇંચ ૪૪

લેખ—નથી. કલ્પવૃક્ષ ચિક્ષ છે. અસંત **પ્રાચીત સુંદરાકાર છે** જે રામકુંડમાંથી નીકળેલી. ધણીજ સુંદરા**કાર ચાલા કાળતી છે.** અતિશય ક્ષેત્ર છે. આરસતી વેદી પર તીચે પ્ર**મણે લેખ** છે—

સંવત ૧૮૬૫ ના વર્ષે શ્રાવણ વદી ક શ્રી **મૂળસંવે હું** પડ શાતીય શા. સામયંદ ભૂલા તત્પુત્ર કાનદાસ **સામયંદ વ્યાઇ દેવકુ વેસ્** તથા શ્રી શીતસનાથસ્ય પ્રતિષ્ઠા કારાપિતન્ શ્રીસ્**ત્તુ શુ**ત્રમ્

ર. પદ્માવતી ધાતુના.

से भ-छेल नहि.

૩ પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઇંચ ૩ ની લેખ— સંવત ૧૬૮૬ લ૦ જશકીતિ જા*૦ સ્રાં૦* 

૪. પાર્શ્વનાથ ધાલુતા ઇંચ ૭ ઇંચના

લેખ—સંવત ૧૫૧૧ શ્રી મૂળસં**ધે શ્રી વિજ્ઞાનંદી ગુ**ર્યદેશા**લ્** હુમડવંશે શા. જય**સ**ંગ ભાર્યા અસક પ્ર૦

પ. પદ્માસન ધાતુની પ્રાચીન પ્રતિમા ૨ **ઇયતી** 

લેખ-શ્રી મૂળસંધે માત્ર છે.

દ. પદ્માવતી પાર્શ્વનાથ યંત્ર તાંલાનું કિયત સાથે પ્ર×છ નું. લેખ—નથી.

છ પદ્માવતી પાર્યાનાથ મંત્ર તાંળાતું ત્રિત્ર **સાથે** સેખ-નથી. જા. રક-ટ-પ્રક

નાર—અંકુલેયર (અંકલેયર) લહુંજ **પ્રાથમિ તમર છે. પ્રથમ** એ સુરત છલ્લામાં હતું પણ હાલ ભરૂચ છલ્લામાં મણાય છે. અત્રેના પ્રાચીન ૪ મંદિરાની પ્રતિમાઓના લેખા **ઉપરથા જણાય** 

છે કે અત્રે સં. ૧૨૦૦ સુધીની પ્રતિમાંએ! છે. અને લણી સુંદરાકાર પ્રતિમાઓ તા વગર લેખની પ્રાચીન ચાથા કાળની જણાય છે. વાંત્રા પણાંજ છે તેમાં કેટલાક મંત્રા તા જંતર મંતરનાં પણ છે. **ચરણ પાદુકાઓ (પગલાંએ))** બદારકાર્તા છે. અને આશરે ૧૦૦૦ વર્ષ પહેલાં શ્રી ગુણસાડામાંમેં અત્રે નિવાસ કરી સિદ્ધાંત શાસ્ત્ર ધવલ, જયધવલ પૂર્વ હતા. (જે આચાર્ય વીરસેનાચાર્ય છએ લખ્યા હતા) અને મહાધવલ અપૂર્ય હતું તે પુરૂં કરી અત્રે તેની પ્રથમ પૂજા જેઠ સદ પ ના દિને કરી હતી ત્યારથી જેઠ સદી પ શ્રત-પંચમી તરીકે મનાય છે. આ નકલા તાડપત્ર પરજ કરાયલી કેમકે તે વખતે કારળ પર લખવાના પ્રચાર નહોતા તેવી તાડપત્ર પર તીણી લાખંડની કલમથી કાંએો લખાતાં. આ સિદ્ધાંત શાઓની નકલ મુડુખીદીમાં ૧૦૦૦ થાંભલાવાલા પાર્ધાનાથ વસ્તી મંદિરમ છે જેના દર્શન યાત્રાભુઓને કરાવાય છે. અને દવે તા આ સિદ્ધાંત સાઓની નકલા થઇ તે હિન્દી અર્થ સહિત પ્રકટ થઈ ચુકયાં છે. જે દિલ્ જૈન પસ્તકાથય સરતથી મળી શકે છે. અંકલેશ્વરના મંદિરા-માંથી શ્રી ગુણભદ્રામાર્યના પગલાં કે તેમના લેખવાળી પ્રતિમા જોવામાં આવી નથી એટલે અંકલેશ્વરમાં જેઠ સુદ પ દિને શ્વતપૂજા (પ્રથમ) ચવાતા કલ્લેમ કરા મળ્યા નથી પણ ધવલાદિ પ્રાંથામાં તા તેના ઉલ્લેખ છે. એડલે આ વાત માનવા જેવી તાે છેજ. અંત્રે હસ્તલિખિત શાએ મંડાર પણ સારા છે. અંકલેશ્વરની પાસે **૭ માર્કલ પર અનેદર્યાં થી શીતલનાથની સફેદ સુંદર** પ્રતિમા વ**ગર લેખની ત્રોશા** કાળની છે. જે અતીવ આકર્ષક છે ને એના પાષાસમાંથી **આરપાર** આછું દીવાનું તેજ દેખાય છે એવે। એ નિર્મળ આરસ છે. આ ભવ્ય મૃતિને લીધે આ ક્ષેત્ર અતિશય क्षेत्र अखाद छे. अंडसेयरने। प्रायीन प्रमाशिक अतिहास को भणी આવે તા તે પ્રકટ **ચવાના વર્**શ જરૂર છે.

ે મુળચંદ કસનદાસ કાપહિયા.



શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી સીતળનાથ તીથ<sup>લ</sup>કર–સજેત ્અ'કલેધરો વિના લેખકી અતીવ પ્રાચીન પ્રતિમાજ (જુઓ પાનું રહ્ય)

# ભાવનગરના દિ. જૈન મંદિરના મૂર્તિ– લેખાના સંગ્રહ

ઉ**लार्था ता. २०**−२-५८.

૧. શીતળનાથ (મૂળ નાયક) સફેદ પાષાણુ ૧૦ ઇચ ઊંચા**ઇ.** કલ્પવૃક્ષ ચિદ્ધ.

લેખ—સં. ૧૫૧૯ વર્ષે શ્રી મૂલસંધે…લેખ ધસાઇ ગયો છે.

ર. પ્રતિમા કાળા પાપાણની ઉચાઇ ઇંચ ૧૫ ચિન્**ઢ લસાઇ** ગયું છે.

લેખ—સ. ૧૬૬૨ વૈશાખ સુદી ૭ શુક્રે મૂળસંઘે ભ૦ શ્રી વાદીભૂષણ...વધુ વંચાતું નથી.

૩. પ્રતિમા કાળા પાષાખુની ઉંચાય ૧૦ ઇંચ

લેખ—સંવત ૧૬૬૮ વર્ષે માહા સુદ ૩ શ**ો શ્ર! મૂળસંધે** ભાગ શ્રી વાદીભૂષણો પદેશાત.....

૪. પાર્ધાનાથ ધાતુના ઉચાઇ ૧૨ ઇંચ ૯ ફેપ્યુ સહિન. પદ્મનંદી ભદારક.....

લેખ-સંવત ૧૫૮૧ વર્ષે.....

પ સફેદ પાવાચુ પ્રતિમા ૭ ઇંચની, પ્રાચીન **લેખ લઘાઇ** ગયા છે.

 સફેંદ પાષાણ (રૂપબદેવ) ૭ ઇચની લેખ લાયાષ્ટ્ર ગયે। છે. પ્રાચીન.

**૭. રૂષભદેવ ધાતુની ૧૦ ષ્ટ**ંચની.

લેખ—સં. ૧૫૦૩ વર્ષે માલ સુરી પ શ્રી મૂળસંઘે બલાતકાર મહ્યું સરસ્વતિ ગચ્છે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ શ્રી પદ્માનંદી દેવા-સ્તત્પદે ભ શ્રી શુભચંદ્ર:દેવાસ્ત્પદે ભ જિનચંદદેવા મંત્રવાલ ગેલ્સે

સં ગુજર ભાર્યા મુખ્ય ત્રી ત્યાર પત્રાર સાગ ભાજા તથા માધે તથા ગાહા તેવાં મધ્યે સા૦ માધી કારણ નિત્યં પ્રણમતિ.

૮. માર્જાનાથ સફેદ પાષાણ ૭ ફેશ સહિત ઊંચાઇ ઇંચ ૨૨ લેખ-મંવત ૧૫૪૮ તા વૈશાખ સદ ૩ જીવરાજ પાપડીવાળ-વાળા લેખ.

૯. અજિતનાથ સકેદ પાષાણ ૧૧ દીંચની લેખ-લસાઇ ગયા છે.

૧૦. પાર્શ્વનાથ સકેદ પાષાણ ઊંચાઈ ઇંચ ૧૨ાા

લે ખ-વંચાતા નથી. ધસાઇ ગયા છે.

૧૧. સકેદ પાષાણ છા ઇંચતી

લેખ-લસામ ગયા છે.

૧૨. સફેદ પાષાએ આ ઇંચની. લેખ ધસાઇ ગયા છે.

૧૩ કાળા પાષાચાની (કેશરિયાજી) પ્રતિમા ઈંચ પાા ક્ષેખ નથી, ૧૪. ચૌવીસો ધાતની ઉચાઇ ૧૨ ઇંચની.

લેખ- સંવત ૧૫૧૬ વર્ષે વૈશાખ સદી ૧૫ સામે શ્રી કંદકંદા-ચાર્યોન્વચે ભ**૦ શ્રો સકળોકોર્તા દેવા તત્પ**ટ્ટે ભ૦ શ્રી ભુવનકોર્તિ સુરાપદેશાલ હું મહ ખેરજા ગાત્રે શ્રેષ્ઠી શ્રીપાળ ભાર્યા સહજલદે સત શ્રે સાલ્કા ભાર્યો દૂખી સુત સામા ભા બાલુસમતિ ચંપા ભાગ વાનુ સત નાસણ શ્રી ચંદ્રપ્રશુરવામિ

૧૫, રતનત્રય ધાતુની ચોવીસી ઇંચ ૧૧ ની પદ્માવતી ચિન્દ્ર સાથે લેખ-સં. ૧૫૧૬ વર્ષ વૈજ્ઞામ સદ ૧૫ સાગે. ક્રપલા લેખ. છેવરે શ્રી રત્નત્રય ચતુર્વિશતિ નિત્યં પ્રણ્યમતિ છે.

૧૬. ધાતુની ચૌવીસી-માદિતાય નીચે પદ્માવતી કાતરેલા છે. वियाध धंय १०॥

લેખ— સંવત ૧૫૩૮ કાગણ સુદી શ્રી મૂળસ'લે કુંદકું દાચાર્યા-ન્વયે ભ૦ શ્રી સકલકીતિ સ્તપદે ભ૦ સુવનકીનિ તત્પદે ભ૦ શ્રી ત્રાનભૂષણ ગુરાપદેશાત હુંવહ શ્રે૦ હલદા ભા૦ ભસુ સુન દેવા..... માલા નિત્ય પ્રણમતિ.

૧૭. પંચ પરમેષ્ટી ધાતુના ઉચાર્ધ ધેચ છ

લેખ—સં. ૧૫૧૩ વર્ષ વૈશાખ સદ ૧૦ છુંધે શ્રી સૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશાત હુમક જ્ઞાતિ દાશી કરણસી ભાર્યા કરણ તયેઃ સુતા સાતૂ શ્રેયાર્થ શ્રી મહોતાથ ભિંભમ્ કારાષ્તિમ્ શુભમ્

૧૮. પંચ પરમેષ્ટી ધાદના ઉંચાઇ ઇંચ છા

લેખ—સંવત ૧૫૧૫ માધ સુદી ૧૧ રવી બ્રી દિગંભર ઉપદે-શાત્ ધાર્ય વાસ્તવ્ય મેવાડા જ્ઞાતીય દેપદા ભાગ માંડૂ સુવગ્ય મેધા ભાર્યા માણકદે સુત હસે શ્રી અજિતનાથ નિત્ય પ્રશ્રમતિ.

૧૯. પંચપરમેષ્ટી ધાતુની ઇંચ છા

લેખ—સ'વત ૧૫૧૮ વર્ષ વૈશાખ સુદ ૧૨ રવી મૂળસાંથે સરસ્વતિ ગચ્છે શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશાત્ હુમડ વંશે ગૌ દેવરા ક ભાગ સરસાઇ તથાઃ પુત્ર શાગ સારંગ ભાગ રંગી લધુ ભાગ રમાદે પ્રશ્રુમતિ નિત્યમ્

ર . પંચ પરમેષ્ટી ધાતુના ૭ ઘચની

લેખ – સં ૧૫૩૧ વૈશાખ વદી ૫ છું ચૂળસાંઘે ભાગ શ્રીક ભાવનક\તિ સ્તપાબ ભાગ શ્રી જ્ઞાનભૂપણ ગુરૂપદેશાત્ શાબ ભાષા ભાગ સાસુ તથા સંગ્યુરી સુરુ રાષ્ટ્રા રતના માણેક નિત્ય પ્રખ્યતિ.

ર૧. પંચ પરમેષ્ટી ધાતુના ૭ ઇંચના કું લેખ—સંવત ૧૫૨૪ વર્ષે ચૈત્ર વદી પ સામે મૂળસાથે સરસ્ત્રતિ મચ્છે ભ૦ શ્રી સકલ્કાર્ડીર્તા તત્પટે ભ૦ શ્રા વિમલેન્દ્રકોર્તિ શ્રા સાંતિનાથ બિંબમ્ પ્રતિષ્ઠિતમ્ શ્રીમાલ જ્ઞાતીય જેહ્યુ ભા૦ પોંગી -સુરુ માઇયા ભાર રાષ્ટ્રીયાઇ સરુ કારુ ભારુ ગામતી સુરુ કેશવ-રામ નિત્યમ પ્રશમતિ.

રર ચાેવીસી ધાતની ઇંચ ૧૧ા ની

લેખ-- ૧૫૨૭ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧૧ શુધે શ્રી મૂળસંધે સર-સ્વતિમચ્છે બલાત્કારમણે ભાગ શ્રી સકલકીતિ દેવા રાત્પટ્ટે ભાગ શ્રી ભાવનકીર્તિ ઉપદેશાત ૬૦ શ્રે. વજપાળ ભા. સુ t તેન ભા. વેજ-**લદે તસ** સત સિવા ભાગ સોહાસાએ ભાગ નરપાળ પંત શ્રી **અા**દિનાય ચતુર્વિશતિકા નિત્યં પ્રશામતિ.

રતત્રય ચતુર્વિ શતિ ધાતુની ૧૦ ઇંચની.

લેખ—સંવત ૧૪૯૦ વર્ષે વેશાખ સદી હ શતી શ્રી મળસંધે નંદી સધે ભાગ શ્રી પદ્માન દંદેવા ત. પ. ભાગ સકળા કોર્તિ દેવા હમક वशे-भेधा भाग सत देव्हा ला. भेाउन बाउन-रत्तत्रय अतुवि-શતિકા પ્રતિમા નિત્યમ પ્રશામતિ.

ર૪. પંચપરમેષ્ટી ધાતુની ઇંચ ૮ા ની.

લેખ – સંવત ૧૫૭૫ વર્ષે અવાડ સુરી ૨ રવો શ્રો મૂળમાંથી સરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કારગણે શ્રી નંદીસ'દ્યે ભ૦ શ્ર' ક્રાંદક'દાચાર્યા-ન્વયે શ્રો પદ્મનંદી દેવા-હુમ્ડ દ્યાતીય......પ્રથમતિ.

રપ પંચપરમેષ્ટી ધાતની ઈંચ ૮ તી

લેખ-સંવત ૧૫૧૩ વર્ષે વંશાખ સદી ૩ શ્રો મળસંધે સર-સ્વતિ ગચ્છે શ્રો કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રા પદ્મનંદાદેવા તા પગ ભા શ્રી સકળકીર્તા ત. પ. ભા શ્રી વિમલે દકીર્તિ સુરી ભા શ્રી - માદિનાથ બિ'બમ પ્રતિષ્ઠિતમ હુમડ દાતિય શ્રે. વિરૂ ભા......નિત્ય પ્રથમતિ.

૨ દ. ચૌમુખી પ્રતિમા હું. શ્રે. ઠાકરસી.

લેખ—સંવત ૧૫૩૪ થા મૂળસધે ભા∘ શ્રો ભુવનકોતિ° ત∙ પા ભાગ શાનભાષણ ગારપદેશાત ૐ નમા

૨૭. પંચપરમેષ્ટી ધાતુની ૮ ઇંચ.

સેખ—સંવત ૧૫૦૩ વર્ષે માધ સુદી ૧૩ રવી મૂળસ'થે ભ૦ શ્રી સકળકીતિ'—વિમળકીતિ' આદેશાત્ હુમડ દાતીય ગ. દેવરાજ ભા. સરસઇ સુત સારંગ ભા૦ રંગી ભાત નરપતિ ભા. કરમા શ્રી શાંતિનાથ.

૨૮. પંચ પરમેશી ધાતુના ઇંચ કાા ના

લેખ— સંવત ૧૫૧૭ વર્ષે વૈશાખ સુદ 3 શ્રી મૂળસંધે સર-રવિત ગચ્છે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી દેવાઃ ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી સકળકોર્તિ દેવાઃ ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી વિમલેંદકોર્તિ ગુરૂણા શ્રી શાંતિનાથ ખિંખમ પ્રાંતષ્ટિત્. હુમડ જ્ઞાંતિ શ્રેષ્ઠી હરસા ભા૦ તવરૂ ભા૦ નરસંગ દેવાઃ સુત સાજણ ભા૦ વડગ જિલ્યુદાસ...નિત્યમ્ પ્રશ્મતિ.

રહ. ગામટરવામાં ધાતુના ઇંચ કના લેખ નથી

૩૦. ગામટસ્વામી ધાલતા છંચ દાા

<mark>લેખ—</mark> મૂળ દેશી ગણે ગાેમટેશ્વર…ને**ત્રી**સાગર વર્ણી.

ટર. પદ્માવતી **ધાતુના ઉભા ક**ંચ ૧૨ ના

લેખ—ઉધઇતેંદ્ર પદ્માવતી આમા.

કર. જિત માતાપિતા—ધાતુના ઉચાઇ ૯ ઇંચ પહેાંળાઇ ૭ ઇચ

લેખ—સંવત ૧૫૪૫ વર્ષે મધાર મંદિર થી મૂળસાંથે ભાગ ભાવનકીર્તિ, ભાગ શાનભૂષણ ઉપદેશાત્ હુંમડ જ્ઞાતીય સંધવી વધરા ભાગ મટકુ સુત સંધવી સદા ભાગ મરધૂ કારિતમ્.

૩૩. પદ્માવતી ધાતુના ૪ ઈંચના.

લેખ—સંવત ૧૫૧૩ શ્રી મૂળસંધે ભગ્શો સકલકોર્તિ તૃ ૫૦-ભ૦ વિમલેંદ્રકોર્તિ ગુરૂપદેશાત્ સં. દેવક સુત જિનદાસ.

ay. પદ્માવતી ધાતુના-ખડગાસન ઇંચ પ ના સંવત ૧૩૬૮ આવાઢ સદી ૨ — કારિતમ

૩૫. પદ્માવતી ધાતુના-६ ઇંચના.

લેખ-સંવત ૧૮૪૦ના વશાખ સુદી ૩ શ્રી મૂળકાંધે ભા• શ્રી મડીચંદ્રીપદેશાત શાંતુમાઇ પ્રતિષ્ઠિતમ

**૩૬ પદ્દમાવતી ધાતુના પ ઇચ્ચના** 

લેખ – સુંવત ૧૭૨૨ જ્યેષ્ટ સાદીર શકે શ્રી મૂળ તથે ભાગ શ્રી મેરૂચદ્રોપદેશાલ ગા૦ વર્દીમાન લા૦ વા. સાતમૂવાઇ પ્રભમતિ.

રુંછ, પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેલ મહિત. ઉચાઇ ઇંચ ૬.

લેખ—સંવત ૧૫૩૭ વૈશાખ સદી ૧૨ શ્રી સૂળસંધે શ્રો વિદ્યાન દી ગુરૂપદેશાત્ શ્રી હું મક ના.તીય .........

૩૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેર્સ સહિત ૬ ઇંચના

લેખ-સંવત ૧૫૩૭ વર્ષે વેશાખ સરી ૧૨ શ્રી મૂળસંધે આચાર્ય વિદ્યાનંદી મુક્યદેશાત હુમક વંશે શ્રેષ્ઠ નારદા ભાગ માણેકદે ત્યાઃ પુત્ર .....

૩૯. પાર્ધાનાથ ધાતુના ૮ ઈચના ૭ ફેસ વાળા.

લેખ—સંવત ૧૮૬૩ વર્ષે માહા.....સુદ ભાગ શ્રી વાદી સૂપસા ઉપદેશમે ગાંધી રામજ દામા.....હમડ દશા ત્રી ભાવનગર વ્યાર વાસે વસવ.

૪૦. પાર્યાંનાથ ધાતુના કાા ઇચના હ ફેલ્રુ સાથે.

લેખ-સં. ૧૫૪૧ વૈશાખ સુદ ૧૨ મૂળસંધે......

૪૧. કમળની ૮ પાંખડીયાળો પ્રતિમા પ ઇંચની

લેખ—સંવત ૧૮૮૩ વર્ષે ભ**૦ શ્રી પદ્દમનંદી ગુરૂપદેશાત્** શ્રે**૦** ખેરજા ગાત્રે.....

૪૨. પાર્ચનાથ ધાતુ ૩ ઇંચ

લેખ--સંવત ૧૫૪૧ શ્રી મૂળસંધે શ્રુતાલા ભાર્યો.

૪૩. ધાતુની પ્રતિમા ૨ ઇચ શ્રી મહોનાથ

લેખ—સંવત ૧૫૩૪ શ્રી મૂળસંવે ભગ્યા લક્ષ્મીયંદ.

૪૪. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૩ ઇંચના

લેખ—સંવત ૧૬૧૬ મૂળસાંથે ભગ્યી સુમતિકીર્તિ ગુરૂપ**દેશાત્** નારણદે.

૪૫. ધાતુની પ્રતિમા ૨ ઇંચની સવત ૧૫૭૪ ની

૪૬. પાર્યનાથ ધાતુની ઇંચ ૪ ની

લેખ—સંવત ૧૫૯૫ વૈશાખ સુદ છ ગુરો શ્રી મૂળસં**ઘે** શ્રી વિદ્યાનંદી, . ભ૦ શ્રી મક્ષોભૂષણ, ભ૦ શ્રી લક્ષ્**માયંદ, ભ૦ શ્રી** શુભચંદ્ર પ્રણ્મતિ

૪૭. ધાતુની પ્રતિમા ३૫બદેવ સંવત ૧૫૨૨ ની

૪૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૪ ઇંચના

લે ખ-નથી.

૪૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૪ ઇચના

લેખ-સંવત ૧૫૯૬ વેશાખ સુદી ૧૧ રવી.....

૫૦. પાર્શ્વાથ ધાતુના ૪ ઇંચ

લેખ—સં. ૧૫૯૫ વૈશાખ શુરી ૭ વિદ્યાન દી, મહોભૂપસુ, લક્ષ્મીચંદ્ર પ્રાચુમતિ.

પર. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૪ ક્રેચની સંવત ૧૫૨૧ ની.

પર. પાર્યાનાથ ધાતુની ૪ <mark>ઇંચની સંવત ૧૫૭૨ ની વિદ્યાન</mark> દી મલ્લીભૂપ**્ય**.

### ૩૦૪ ] ભાવનગર દિ. જૈન મૂર્તિ લેખ-સંથક.

પર. રત્નત્રય ધાતુની ૬ ઇંચની સંવત ૧૫૩૭ ની વૈ. સુ. ૧૨ ક્રાષ્ટ્રાસંથી ભ૦ શ્રી સામકીર્તિ ઉપદેશાત્ હુમડવંશ દા. નલા..... નિત્યં પ્રષ્ટ્રમતિ.

પ૪. પાર્ચાનાથ ધાતુના ૩ ઇચ શ્રી મૂળસંધે.

પપ પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૩ ઇંચ સંવત ૧૫૬૬ ના શ્રી મૂળસંધે.

પદ. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૩ ઇચના સંવત ૧૫૫૨ ના

પછ. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ઢ ઇચ સંવત ૧૫૬૦ ના

પ . પાર્શ્વનાથ ધાતુની પ ધ્યના ૯ ફેશ્વના સંવત ૧૬૨૩ તી

પદ્ધ. ધાતુ પ્રતિમા ૩ ઇંચની સંવત ૧૬૮૩ ની

**૬૦. ધાતુ પ્રતિમા** ૪ ઇંચની સંવત ૧૬૮ક ની

**૬૧. પાર્શ્વનાચ** ધાતુની **૭ ફેચુવાથા** સંવત ૧૭૪૯ ની

દર, ધાતની પ્રતિમા-૪ કાંચની સંવત ૧૬૯૬ વર્ષની

દુક. ધાતુની પ્રતિમા ક ઇંચની ભ૦ ગ્રાનભૂતણ.

દુષ્ટ. ધાતુની પ્રતિમા−૩ કંચની સંવત ૧૫૧૭ વૈશાખ સુદ ૧૦ મૂળસથે.

દ્રયા. ચીમુખ ધાતુની પ્રતિમા ૩ ઈ ચની. લેખ નથી.

૬૬. પ્રતિમા ધાતુની વહામડીવાળી. લેખ નથી. ચાંદીની એઠકવાળી-

કહ. ધાતુની પ્રતિમા ૩ ઇ ચની દેવેં ક્રકીર્તિ ઉપદેશાત.

**૬૮. પાર્શ્વનાથ ધા**તુની **૩ ઇંચની સંવત ૧**૬૬૬ ની

**૬૯. ધાતુનો પ્રતિમા ૭ ઇ'ચની મલ્લીભૂષણ** કૃત.

૭૦. પાર્યાનાથ ધાતુના ૪ ઇચ. સંવત ૧૫૮૯ના ચૈત્ર વદી ૮ સુધે

હવ. ધાતુની પ્રતિમા ઢ કંચની લેખ—સંવત ૧૬૧૮ ની.

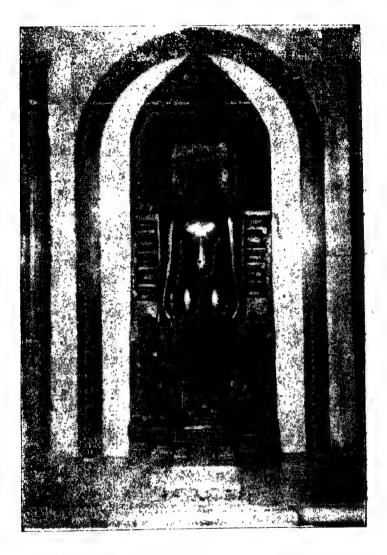

श्री १००८ श्री चन्द्रप्रभु तिथिकर कृष्ण पाषाणनी खड्गासन प्रतिमाजी भावनगर (हुमडना डहेडा) ना मंद्रिनो सं० १५३९ नी (डानडी छेख छे.) [ जुओ पू० ३०७.]

હર. ધાતુની પ્રતિમા **૭ ઇંચ**તી, સંત્રત કશ્રહક*ન* 

છક. ચાંદીનું મંત્ર અને ત વતતં. સાંવત તથી.

**૭૪. સાલહકારણ યંત્ર સાંદીને સંવત ૧૮૬૭ નં** 

હપ. ચાંદીનું સિદ્ધચાનું યંત્ર અનંતવતનું સવત ૧૮૪૪ નું.

હર. ચાંદીનું મંત્ર અનાંત્રવતનું.

લેખ—સંવત ૧૯૮૪ ના ભાદરવા સુદ **૧૧ જાઇ** જીણી તે<del>!</del> ધામી નારણ નરાતમદાસ લીખાતી એારત.

**૭૭. ચાંદીનું યંત્ર સમ્યક ચારિત્ર યંત્ર**. લેખ-સંવત ૧૮૯૮ આવતગર શીતલનાથ.

**૭૮. સમ્ય**ગ ત્રાન યંત્ર ચાંદીન

લેખ—સંવત ૧૮૯૮ નં.

**૭૯**. સમ્યગદર્શન યંત્ર સાંદીનું સાંવત ૧૮**૯૮ તુ**ં

૮૮. ચાંદીનું સિદ્ધચક્ર યંત્ર માટે ૧૦ ઇંચનું ગાળ ૨૪૪૦ ઢાઠાનું.

લેખ—સંવત ૨૦૧૦ અવાઢ સુદી ૮ શરૂ દશાહમુ દિગ ભરૂ મ'ત્રેશ્વર ગેહત્રે સ્વરુ મગતલાલ વેણીચં**દના પ્રણ્યારે**.

૮૧. ત્રાંબાનું યંત્ર ૧૧ ઇચનું ફળિ મંડળનું.

લેખ-સંવત ૧૬૬૩ તું.

૮૨. ચાદીનું સાલહ કારણ યંત્ર

લેખ-સંવત ૧૯૭૯ નું. ત્રીનાવન દયાળછ

૮૩. ચાંદીનાં સિહ્યુક યુંત્ર.

લેખ-સંવત ૧૯૨૧ નું ભ**્** ગુજુસંદ જીયુ**દેશા**ત.

૮૪. ચાંદીનું કલીકુંડ યંત્ર ૫ ઇંચનું.

લેખ-સં. ૧૯૨૧ નું ભાવનગર. માઇ મંખા.

૮૫. ચાંદીનું યંત્ર દશ હક્ષણનું યંત્ર.

લેખ-સંવત ૧૯૪૪ તું હૈંકેન ક્લાંમાં ભાવનમર.

૮૬. ચાંદીનાં દશ લક્ષણનાં યત્ર,

લેખ -સંવત ૧૯૩૨ દ્યાળજ માણેકચંદ.

૮૭ ધાતનું યંત્ર સ્વર વ્યાંજન છે.

૮૮. સિદ્ધમક્ર મંત્ર ધાતુનું સંવત ૧૫૬૭ નું.

૮૯. સાલદકારણ યંત્ર ધાતુનું હુમડ શાતીય.

૯૦. પગલાં ધાતના.

લેખ-સંવત ૧૫૦૩ ભ૦ શ્રી વિમલેંદ્રકોર્તિ.

૯૧. પાંચ પગલાં.

**क्षेभ—संवत १५२४** ना विभक्षशीति वजेरे.

૯૨. પાંચ પગલાં.

લેખ-સ'વત ૧૫૨૪ ના વિમલે ક્કીતિ વગેરે.

૯૩. રૂપિમંડળ ત્રાંત્રાનું ૧૧ા ઇંચનું.

લેખ-સંવત ૧૮૭૯ મહીચંદ્ર ઉપદેશાત ધાલા વાસ્તવ હ્રમક મેધરાજ ભારુ માંગણ ધર્મદાસ......

હેજ. સમ્યક ચારિત્ર યંત્ર તાંબાનું ૭ ઇંચનું.

૯૫. તાંભાનું યત્ર દશ લક્ષણ સંવત ૧૮૫૦ નું.

૯૬ સિદ્ધ યંત્ર તોંબાનું માહન પ્રતિષ્ઠિતમા લેખ-વીર માં ૨૪૭૦ કોલીલાલ ધામી

૯૭ સમ્યગદર્શન યંત્ર તાંબાનું સં. ૧૫૮૪ ન

૯૮. સમ્યગૃદર્શન યંત્ર તાંબાનું સં. ૧૮૦૭ નું

૯૯. તત્વાર્યનું ત્રેકાલ્યમ દ્રવ્ય વટકમ લેખનું ધાતનું.

૧૦૦. સિલ્ચક ધાતનું યંત્ર સં. ૧૫૯૧ નું

૧૦૧. સાલંહકારણ ધાતુનું સંવત ૧૬૮૦ નું

૧૦૨. ચાંદીનું સરસ્વતિનું મહા ય'ત્ર.

૧૦૩. ક્ષેત્રપાળ કાળા પાષાસના ૧૫ ઇચના

૧૦૪. પગલાં શ્રી તેમીસાગરજી.

લેખ—સંવત ૧૯૫૮ વાગડીયા વાલચંદ ગુલાયવાંદતી એારતા રૂખમણીએ કરાવેલા પાછલા ભાગમાં એક દહેરીમાં છે.

૧૦૫ ચંદ્રપ્રસુ કાળા પાવાવ્યુ ઉચ ૪૯ ના ખડ્ગાસન. **યક્ષ** યક્ષીણી સાથે સે. ૧૫૩૯ ના છે. પ્રાચીત કાનડી ભાષામાં લેખ છે.

૧૦૬. પગલાં સફેદ આરસ ૮ ઈંચતા

ભાવનગરથી ૧ માઇલ ઉપર વિદ્યાનંદ સ્વામીનાં પગલાં છે તેની સાથે ૮ પગલાંએ ખીજા પણ છે. જાતી ચરણ પાદુકા પર આરસની નવી ચરણ પાદુકા ખેસાડી છે. લેખ કંઇ નથી. ૧૯૭૭ માં થયેલ જોહિલસ્તા લેખ માત્ર છે.

નાટ:—ભાવનગર ધોધા ત્રીતેજ વસેલું કહેવાય છે. અત્રે ૩૦-૪૦ ધર દિ૦ જૈતાનાં છે. મંદિર એકજ હુમડના ડેલામાં છે, પ્રબંધ ઉત્તમ છે. ધોધામાં એક પણ ધર દિ૦ જૈતાનું રહ્યું નથી તે મંદિર કતે પ્રતિમાઓ આશરે ૨૨૮ છે, તા ધોધાની પ્રતિમાઓ આવનગર લાવી એક નવી વેદી બનાવવી જોઇએ.

સૂળચ'દ કસનકાસ કાપહિયા. તા. ૨૯–૭–૫૯



### वे। वाना त्रथु महिराना भूति वेणे।

[ભાવનગરથી ખેસમાં દેશિ મેમા હતા. સાથે ભાવનગરના ૪–૫ ભાઇ આવ્યા હતા.]

- ૧. દાંડીયાનું જીનું દહેરૂ-શિખરળધ દહેરાસર.
  - ૧. મૂલનાયક શ્રી રૂપભાનાથ ઉંચાઇ ઇંચ ૧૫.

લેખ-નથી. ચાથા કાળની છે.

ર પંચ પરમેશીની પ્રતિમા ધાતુની ઉંચાઈ ૮ ઇંચની.

સેખ—સં. ૧૫૩૭ શ્રો મૂળસંધે શ્રો વિદ્યાનંદી ગુરપદેશાત શ્રે. તેજ ભાર્યો સુત શ્રે. છુભા ભાર્યા મલ્હાઇ સુતા માત્ શ્રો આદિનાથે પ્રાપ્યુમિતિ.

ચોવીસી ધાતુની ઉંચાઇ ૧૪ ઇંચની,

સેખ—સંવત ૧૬૮૦ વર્ષ વૈશાખ વદી ૫ ગુરૂ શ્રી સૂળસંધે સ્વસ્વિત શચ્છે પ્રલાતકાર ત્રણે કુદકુંદાન્વયે શ્રી પ્રભચંદ્ર ત. ૫. અ. વાદીચંદ્ર ત. ૫. અ. વાદીચંદ્ર ત. ૫. અ. બાબ શ્રી મહીચંદ્રોપદેશાલ હુંમડ દ્યાતીય ધાયા વા. સા. શ્રી પત્ય આયાં સમઇ દે તયાઃ શા શ્રો મેધરાજ ભાયાં સંમઇ દે તયાઃ શા શ્રો મેધરાજ ભાયાં સંમઇ દે ત્યાઃ શા શ્રો મેધરાજ ભાયાં સંમદે ત્યાઃ શ્રુવ સં. શ્રી ક્વાઇ સં કાડમદે તયાઃ યુત્ર સં. ધર્મદાસ સ્તે-મુનિસુવતનાથ નિત્ય પ્રણમિતિ.

૪. ચાવીસું ધાતુનું. ઉંચાઇ ૧૦ ઇંચ.

સેખ—સંવત ૧૫૧૩ વર્ષે વેચાખ સુદ ૧૦ છુધવાર શ્રી કાષ્ટા-સધે વાગડગચ્છે ભ૦ શ્રી નંદે દ્વીતિ દેવા: ત. ૫. ભ૦ શ્રી પ્રદાપ-ક્રોતિ દેવાદેશાત્ શ્રી શ્રેયાંસનાથ ચતુર્વિશતિ પ્રતિષ્ઠિત્મ્.

સંઘવી ધર્મશ્રી ભાર્યા થા- રતન સત સા. હેમા ભાર્યા થા. હેમાટે બાકપુરવે ભાતૃ જાકા ભાર્યા બીકમાદે સં. હેમા સુત વ ભાતે જામ વીતા કારાપિતમ્. પ. પંચ પરત્રેષ્ઠી ધા<u>ત</u>ના કુ **ઇ**ચતા,

લેત્મા માંવત ૧૪૭૯ વર્ષે મામ માસે શકલા પક્ષે હમહ જ્ઞાતીય દશ્યલ કપો-વસમાં પાય નાય છે.

**૧. ચાવીસી ધાતુની. ૮ ઇચની.** 

લેખ—સંવત ૧૪૯૦ વર્ષે<sup>લ</sup> વે**શાખ સ**હી ૯ શની શ્રી મૂળસાંધે નંદી સાંધે ભાગ શ્રી પદાનંદી દેવાં હમક વંશે શ્રે, કાન્કા ભાગ યુતલી સુત લાંબા ભાગ્ ભાસુ તયોક શાંતિનાથમુ ર્જિંબમુ પ્રતિષ્કિત**મુ** 

रत्नत्रय धातुनी ध्या ८ नीः

લે.ખ—સંવત ૧૫૧૭ વર્ષે વૈશાખ સદ ૧૦ ગાંધે શ્રી કાષ્ટાસાંથી વાસડ ગચ્છે ભ૦ શ્રી નરે દ્રક્ષીર્તિ દ્રેયાર ત. ૫. ભ૦ શ્રીપતાપક્ષીર્તિ દેવા: ઉપદેશાત શ્રી ધાલા વાસ્તમ્ય શ્રી જળક ત્રાલીય સંધવી હેમા સાર્યા વ્યાઇ હેમાટે ભાત વીકા **માર્યા વ્યાઇ વીક્રમદે સ**ં. હેમા સત વસ્તા भार्या संपूरहे आतू तेज भार्या नाथा सं वस्ता सूत श्री वाजा શ્રી રત્તત્રય નિયમ કારાપિતમુ નિત્યં પ્રસમિત ધર્મ શ્રેયાર્થ શ્રી.

૮. પંચ પરસેષ્ઠી ધાતુની-ઇંચ હ તી.

લેખ-સાંવત ૧૪૮૧ વર્ષે વૈશાખ વહી હ મુરી શ્રી કાષ્ટાસંથે નંદી તટગચ્છે ભાગ શ્રી રત્નકીતિ શિષ્ય શ્રી લગજરોન ઉપદેશાલ-શાંતિનાથમ કાર પિતમ .

૯ પંચ પરમેલ્ઠી ધાતના દ્વિ ૯ ના.

લેખ—સં. ૧૫૧૮ વર્ષે માધ વહી પ શક્કિ મળસાથે અના સ્થ વિશાનાં કો દેવા: - કુમહ વંશે - શ્રા સાંતિનાશમ બિયમ કારાપિતમ.

૧૦. પંચા પરમોકી સાલુના ઈંચ છ ઇંચ.

લેખ-સં. ૧૫૧૯ વર્ષે મામ સદી ૧૭ કાલાસંથે નંદી તટ મચ્છે વિભાગણ શ્રો રોક્સકોલિ દેવન પ્રતિકારિત્ય નારસિંહ ત્રાહીય ક્ય-લેશક ગાંજી માં સાંતિનાશય પ્રાથમિક

૧૧. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતાનાં ૭ ઈંચનાં.

લેખ-સંવત ૧૪૯૭ વર્ષે અષાડ સદી ૭ રવી શ્રી કાષ્ટાસંધે ભાગ શ્રા નરેંદ્રક્ષેતિ હમડ નાતિય સત મેલા.. શ્રી નેમીનાથ બિંબમ પ્રતિષ્ઠિતમ.

૧૨. ચીમુખી ધાતુની પ્રતિમા ઉચાઇ ઇંચ ૮.

લેખ—સંવત ૧૫૩૪ વર્ષે દામો બાજા બાર્યો શ્રી મળસંથે શ્રી ભવનકીર્તિ જ્ઞાનભ્રષણ ૐ નમઃ

૧૩. પાર્શનાથ ધાતના ૭ કેસના ૯ ઈંચના.

લેખ—સં. ૧૫૧૭ વર્ષે વૈશાખ સદ ૧૦ છાધે શ્રો મળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે શ્રી વિદ્યાનંદી સુરૂપદેશાત હંમડ દ્યાતીય શ્રેષ્ટ રાજા: વીરૂ સત કર્સ્સાતેનેદમ પાર્શ્વનાથમ ભિંબમ કારાપ્ય પ્રસમિતિ.

૧૪. ચૌવીસી ધાતની ૧૩ ઇંચની.

લેખ-સં. ૧૫૧૩ વર્ષે વૈશાખ સદી ૧૦ ઝુધવાર શ્રી કાષ્ટાન સાંધી વાગડ ગચ્છે ભાગ શ્રી નરેંન્દ્રકીર્તા દેવા: તા પા ભાગ શ્રી પ્રતાપકીર્તિ દેવાદેશાત શ્રી ચંદ્રપણ ચતુર્વિ શતિ જિન પદ્ પ્રતિષ્ઠિતમ ધાેધા વાસ્તવ્ય શ્રી હુંમડ ગ્રાતીય સં. ભાેપાયે બા. ળાઇ ધની સત ર્ગ્રતિષ્દિતમ...

૧૫. રત્નત્રય ચૌવીસી ધાવની ૧૩ ઇંચની.

લેખ— સંવત ૧૫૨૩ વર્ષે વૈશાખ સહી ૧૩ ગુરૂ શ્રી મૂળસંધે<sup>હ</sup> સરસ્વતિ ગમ્છે ખલાતકાર ગણે શ્રી કંદક દાચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી પદ્દમ-નંદી દેવા તરુ પર ભરુ શ્રી દેવેન્દ્રકોર્તિ દેવા આચાર્ય શ્રી વિદ્યાનંદી દેવા તેવામુપદેશાત હું બહ ગ્રાતીય પરી ધરહ્યા ભા...નિત્યં પ્રશ્વમતિ.

. ૧૬, રત્નત્રમ ધાવની ૯ ઇંચની.

લેખ-સં. ૧૫૦૪ વર્ષે કામુખ સદી ૧૧ શ્રી મળસાવે ભાગ **શ્રી** વિદ્યાનંદી દેવતા દીક્ષિત આર્યો સજનથો ભદ્ગારિક શ્રી સુવન- કીતિ દેવેન પ્રતિષ્ઠિતમ્ શ્રી હુંમડ દ્યાતીય શ્રે. સરવસ્ પુત્ર પં. તેજા. નિત્ય પ્રસ્થમતિ.

૧૭ પંચ પરમેશે ધાતુની ૬ ઇંચની.

લેખ-સંવત ૧૫૩૧ વર્ષે...શ્રી વિદ્યાનંદી શ્રી શાંતિના ક પ્રસ્મતિ.

૧૮. માંચ પરમેષ્ઠી ધાતુના ૬ ઇંચના.

**લેખ—સં**વત ૧૫૧૫ વર્ષે હુમડ જ્ઞાતીય......

૧૯. રત્નત્રયમ્ ચતુર્વિશંતિકા ધાતુની ૧૧ ઇંચની.

લેખ — સંવત ૧૫૦૦ વર્ષ વૈશાખ સુદ ૧૫ શ્રી મૂળસંધે. સરસ્વિતિ ગચ્છે અલાત્કાર ગણે શ્રી પદ્દમનંદી આદિ ગુરૂપદેશાત્ હુમહ વંશે.....

૨૦. રત્નત્રય ચાેવીસી ધાતુતી ૯ ઇંચતી.

લેખ—સ'વત ૧૩૮૦ વર્ષે માધ વદી ૧૧ સતી શ્રી મૂળસ'ધે. ભાગ શ્રી વિજયકી તિ ઉપદેશાત.....કારાપિતમ...

· ૨૧. એ પ્રતિમાની જોડી ખડ્ગાસન ધા**તુની**.

લેખ-કાનડીમાં ધસાઇ ગયા છે.

રર. પાર્શ્વનાથ ધાતુની **૯ ફે**ણની <mark>ઇંચ ૧૧ ની</mark>.

લેખ-સંવત ૧૫૧૩ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૧૦ લુધવારે શ્રી મૂળસાં છે આવાર્ય શ્રી વિદ્યાન દી ગુરૂપદેશાત્ હુમડ દ્યાતીય શ્રેષ્ઠી માંડલુ ભાર્યાં હિંહકુ તચાર પુત્ર પર્વત લાયો પૂજા તચાર પુત્ર................જિનદાસમ્ લેલલ વાસ્તવ્ય પાર્શ્વનાથમ્ પ્રહાસનિ.

રઢ. અજિતનાથ ધાતુના પદ્માસન ઇંચ ૧૬ ના

લેખ—સંવત ૧૫૧૩ વર્ષ વૈશાખ સુદ ૧૦ છુલે શ્રો મૂળસં શે સરસ્વતિ મચ્છે બલાત્કારમણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી પદ્મ-નંદી દેવાઃ તત્પદે ભાગ આચાર્ય શ્રી દેવેન્દ્રક્ષીર્તિ દેવાઃ તસ્ય શિષ્ય શ્રી આચાર્ય શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરુપદેશાત્ શ્રી દૂષક હાતીય શ્રે નાપૂરાલ!.....સં. બીંધ્યાં ભાષ્ટ અથક વશાદા દિતીય લહિતાહિ ત્રયાઃ મધ્યે સામભદ તત્પુત્ર સં. અડતર્યા ભાગ ગામ....... કારાપિતમ્

સ્પ્ર. શ્રી મહાદ્યીર ધાતુના ૧૩ ઈંચના

૨૫. અજિતનાથ ધાતુની ઇંચ ૧૩ ની

લેખ-સંવત ૧૫૩૨ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૫ રવોં શ્રી કાષ્ટ્રાસંઘે વ્યાયક મચ્છે ભાગ શ્રી બીમસેન તત્પેકે ભાગ શ્રી સામકીર્તિ ગુર પ્રતિષ્ઠિતમ્ શ્રી દુમક જ્ઞાતીય ઘોલા વાસ્તવ્ય.......અન્તિનાથમ્ પ્રભુમતિ.

ર**ક. પાર્શ્વનાથ ધાતુ**ની ૧૪ ઈંચની ૯ ફેંચની

લેખ—સં. ૧૫૩૦ વર્ષે વૈશાખ સુદ્દી ૧૨ છુવે શ્રી મૂળસાંધે ખલાત્કાર ગણે શ્રી સદસ્ત્રતિ. ગસ્છે શ્રી કુંદકું કાચાર્ય ભદ્દારક શ્રી દેવે દ્રકીતિ દેવાઃ તૃત્પર્ટે આચાર્ય શ્રી વિદ્યાત દી હુમડ… ગાલીયા

રહ. પંચમેર ધાલુના ઉચા ઇંચ રહ ના

સ્ટ. પંત્ર પર**રોઈ** ધા<del>તુના</del> સા ઇંગના લેખ—નથી.

રહ. સ્ટીકની પ્રતિમાર જાર ઉચની

किय — संवेष १५२ ४ वर्षे श्री अवाद शुह गुड्नारे विद्यालंडी

૩૦. ચીયુષ્મી ધાલુકી પ્રતિમા ૩ ઇંચની શ્રી મૃણક ધે જીવન... ચાનભૃષ્ણ **ટર. રત્વત્રય ધાતની પ્રતિમા ઇંચ પ**ંત્રી

**લેંખ--સ**. ૧૫૩૭ વર્ષે<sup>જ</sup> વંશાખ સદ ૧૨ છુધે શ્રી **મૃળસંધે** ભા શ્રી દેવે દૃર્શિત તત્પકે ભા આવાર્ય શ્રી વિદ્યાન દી ..... જુમક जातीय....

કર. યા<sup>ક્વે</sup>નાથ ધાતની ધૈય ૪ ની

લેખ—સં. ૧૫૯૫ વૈશાખ સહી છ ગુફવાર શ્રી મૂળસાંથે શ્રી વિદ્યાન દીપદેસાત્ શ્રી મહીં ભૂષમા ..... ત્રીરચંદ્ર પ્રતિષ્ઠિતમા

33. પાર્શ્વનાથ ધાતના ૪ ઇંચના. ઉપલાજ ૧૫૯૫ના **લેખ.** ૩૪. પાર્શ્વનાથ ધાતાની ૪ ઇંચની

ઉપલાજ લેખ

૩૫. ખડગાસન ધાતુની પ્રતિમા ઊંચી ઇંચ ૬ લેખ—તથી.

કદ. ધાતુની પતિમા ઊંચી ૪ ઇંચ અરતાથની લેખ-સં. ૧૭૯૩ મળસંધે શ્રી મહીચદ્ર ઉપદેશાત

૩૭. પાશ્વ<sup>ર</sup>નાથ ધાતુની ૪ ઇંચની લેખ--સં. ૧૫૧૩ તા વિજ્ઞાનંદોતા.

ac. पार्श्वताश धातनाः ४ ध्यनाः लक्षारक श्रो ज्ञानभूप्य શ્રુતિષ્દ્રિતમ્.

રહે. પાર્શ્વનાથ ધાતની ૪ ધેમની

લેખ-સં. ૧૫૯૫ વર્ષે વૈશાખ સુદ્રી છે. ગુરૂ શ્રો મૂળસાંથ ર્વવદ્યાનં કે ઉપદેશ શ્રા મહાબૂષણ ભાગ લક્ષ્મીસેન પ્રસમિતિ.

४०. धातनी प्रतिमा ह ध्यनी લેખ સં. ૧૫૯૫ ભા લક્ષ્મીસેન.

૪૧. ચોવીસી ધાતુની ત્રણ દ્વાચની.

સેખ-સં. ૧૬૮૭ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સદી ય દિને... પ્રતિષ્ઠિતમુ

૪૨. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૪ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૭૧૫ માધ સુદ ૫ સોમવારે કાષ્ટાસંધે નંદીતટ અચ્છે ભ૦ ઇંદ્રભૂષણ પ્રતિષ્ઠિતમ.

૪૩. ધાતુની પ્રતિમા ટાા ઇંચની.

લેખ-સં. ૧૭૦૩ ભ૦ મહીચંદ્રોપદેશાત્ શ્રી લાલછ...વિનમતિ.

૪૪, રત્તત્રય પ્રતિમા–૩ ઇચતી.

લેખ- સં. ૧૫૧૦ શ્રો મૂળસંધે વિદ્યાનંદી— ધર્મશ્રેયાત્

૪૫. રત્નત્રય પ્રતિમા–ક ઇંચની.

લેખ-સં. ૧૫૩૫-વિદ્યાન દી-

૪૬. રત્નત્રય પ્રતિમા. ઇચ ૩.

क्षे भ-संवत १५३५-विद्यानं ही-

૪૭. ધાતુની પ્રતિમા-ર દંચની તૂટેલી છે વિદ્યાન દીની.

૪૮. ધાતુની પ્રતિમા. ૪ ઇંચની. ધર્મનાથની.

લેખ—સંવત ૧૫૧૩ મા**લ** વદ ૧૩ **ઝુધવાર. વિજ્ઞાન**′દીવાળી.

૪૯. પદ્મપ્રસુ ધાતુની પ્રતિમા ર ઇંચની.

<mark>લેખ—સ</mark>ંવત ૧૫૨૨ માલ સુદી ૧૫ વિદ્યાનંદી.

૫૦. પશાવતી ધાતુની ૪ ધેચની.

લેખ—સંવત ૧૭૧૮ વર્ષે માલ સુદી ૬ શુધે ભ૦ મહીચંદ્ર મેરચંદ ઉપદેશાલ્— હુમક સં....

પા. પદ્માવતી ધાતુની પ ઇંચની.

ે લેખ—સંવત ૧૬૮૦ વૈશાખ વદી પ ગુરી શ્રી મૂળસધે હુમડ જ્ઞાતીય.....

પર. સ્ફ્ટીકની પ્રતિમા પા ઇચની પહેાળી જાા ઇચ. ચંદ્ર-પ્રશ્વની પ્રાચીન કોટ કરેલી (હરીજનને ત્યાંથી લાવેલા તે)

માં સાથેલા તે) પ્રતિમા હ ઇંચની. શાંતિનાથની (હરીજનને ત્યાંથી લાવેલા તે)

ભાવન ગરવાળા શા. મશીલાલ દ્વીરાચંદ (ધાંધાવાળા) ની સાત પેઢી **घर तेना वडवा विक्षाण सामायह क्रुरता हता ते ध्यानथी न यल्या त्यारे**ं વ્યાંતરે રાત્રે સ્વરનું આપ્યું કે અમુક હરીજનના ચંદરવામાં ત્રણ સ્ક્રટીકનો પ્રતિમાંઓ છે તે લઇ આવ. તે લાવેલા તેમાંના આ ખે છે તે એક ખંડિત થયેલા પાલીતાણામાં છે.

૫૪. ક્ષેત્રપાળ પાષાચાના દીચ ૧૬ ના.

ય ત્રાં.

મપ. તાંબાનું ૐ શ્રી વગેરેનું યાંત્ર.

લેખ-નથી.

પદ તાંબાનું યંત્ર શ્રી વગેરેનું.

લેખ-નથો.

પહ તાં ખાનું ચારસ યંત્ર ६×૬ દશ લક્ષણનું

લેખ સાવત ૧૫૦૩ નું મૂળમાંથે.

પ૮. તાંબાનું રૂપિ મંડળ યંત્ર ગાળ ૧૨ ા ઇંચનું.

લેખ-સં. ૧૯૧૮ વર્ષે વૈશાખ સદી ૧૦ મળસંથે अणात्सारः ગાં કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે િદ્યાભવણ, ધર્મ ભૂષણ, ગુર્ધી શ્રી ચંદ્રકીતિ તત્પકે ભાગ શ્રી ગુણચંદ્ર ઉપદેશાત ધાલામાં દરે હાતિ દશાહમહ: ज्ञातीय.....

પહ. ત્રાંભાતું યંત્ર રતનત્રયતું.

લેખ—સં. ૧૫૦૮ કાગણ સદ ૧૧ મૂળસંધે ભ૦ થી સકલ-ક્રીતિ ભુવનકોતિ હુમડ દાતીય દેવાળાઇ શ્રી.....

६०. ધાતુનું સમ્યગ્દર્શન યંત્ર.

લેખ-સં. ૧૫૩૧ વિજ્ઞાન દી ઉપદેશાત

દર, તાંભાન સહયક યંત્ર.

લેભ-માં ૧૫૯માં વે સહ છે ગરી મળસાવે...... હમડ -चाली.य

કર. ધરણોંદ પશાવતી યંત્ર તાંળાનું. લેખ નથી.

६३ सभ्यक्त यंत्र धातनुं.

લેખ-સં. ૧૫૭૧ નં મૂળસંધે ચંદ્રકોર્તિ વિદ્યાનંદો...ધાલા-વાસ્તવ્ય ગાંધી.....

**દેષ્ઠ**. તાંભાનું ચિત્ર સં. ૧૫૯૫ નું.

દેપ. સમ્યગદર્શન યાત્ર તાંબાનો. સાં. ૧૫૧૯ નો

૬૬. હાંબાનું યંત્ર સિદ્ધચકુનું.

લેખ— સં. ૧૮૫૧ વૈશાખ સાદ ૮ મૂળક્ષાં ઘે વિદ્યાભૂયણો-'પદેશાત પ્રતિષ્ઠિતમ્ ગાંધી રામછ દામા ભાર્યો છવી પ્રતિષ્ઠિતમ્.

**૧૭. સિદ્ધચા**ક ધાતુનું.

લેખ – સં. ૧૬૮૦ વૈશાખ વદી ૫ ગુરૂ મૂળસંધે હુમડ દ્યાતીય संधपति भेदराक धर्मदास धाषा लंहरे

६८. દશ લક્ષણ યંત્ર ધાતનાં.

લેખ--૧૫૩૧ માધ ખુદી ૧૦ શ્રો મૂળસંઘે શ્રી ભૂવનક્રીતિ° - આનુભાષા ઉપદેશાત.

**૧૯ સિદ્ધચક્ર યંત્ર તાંબાનું...હંબડ ભાજરાજા.** 

**૭૦. સિદ્ધચક્ર તાંળાનું ધસઇ ગયેલું**.

ક્ષેખ-સંવત ૧૫૩૧ તું.

૭૧. ચાપ્પંડું તાંભાનું યંત્ર. એાં કર્લી હીં નું.

છર. ચાંદ્રીતું સાલદ્રકારણ યંત્ર,

લેખ—સંવત ૧૮૬૫ પૌષ સહો ૯ શનો શ્રો ત્રળસાંધે...લ૦ ર્યવલાનંદી, દેવેંદ્રક્ષીતે, વિલાભૂષણ નિત્યં પ્રથમિતિ.

૭૩. દશ્લક્ષણ યંત્ર ધાતુનં.

લેખ – સંવત ૧૫૩૧ નું વિજ્ઞાનંદોનું જૂમડ જ્ઞાતિનું.

**૭૪. સમ્યુગદર્શન યંત્ર તાં**ળાનં.

લેખ-સંવત ૧૫૩૧ તું.

છપ **અમે**ાકાર મ'ત્ર ય'ત્ર.

લેખ-સંવત ૧૭૯૩ નં.

**૭**૬. સિદ્ધચક્ર ધાતનં.

લેખ—સં. ૧૬૪૮ નું કાગણ સદી ૫ રવી ત્રળસંઘે.

૭૭ શ્રી સિદ્ધચદ્ધ યંત્ર ચાંદીનાં.

ેલેખ—સં. ૧૮૭૬ વર્ષે માહા વદ ૧૪ વાર ચંદ્રે શ્રો મળસંઘે विद्याभयश अपहेशात.

છ૮. પદ્માવતી દેવીનું ધાતુનું યંત્ર.

લે ખ--સં૧૭૫૬ જમેષ્ડ સુદ ૧૦ મૂળસાંધે ક્ષેમકોર્તિ <u>ગામ્ર સ્</u>-શાત પં. હેમછ સતર્ય.....

છ૯. સિહ્સ્થક ચંદીનાં યેત્ર.

લેખ-સં. ખાડા છે. મૂળસંવે ભાગ વિદ્યાભાષા

.૮૦. ચારસ તાંબાનું યંત્ર, ધાડશકારણ યંત્ર.

૮૧. સાલહકારણ યંત્ર ધાતનું.

ક્ષેખ-નથી. જાનં.

૮૨. ૮ કાઢાનાં યંત્ર ધાતનાં.

લેખ-સં. ૧૫૨૫ નું હુમડ વંશે.

૮૪. ચારસ પગલાં ધાતનાં.

ક્ષેપ-માં ૧૫૨૩ ના

2૪. ચારસ પ્રથમાં ધાતનાં.

ંસેખ-સ. ૧૬૮૦ વૈશાખ વદ **પ** મૂળસાથી તત્પટે ભાગ થી.... અંક્રીપદેશાત માેલા વાસ્તવ્ય ક્લાહુમક માણીય શ્રી શ્રેષ્ઠી માવા....

૮૫. આરસનાં પગલાં સકેદ.

લેખ—સં. ૧૪૩૮ વર્ષે ભાગ શ્રી અમતચંદ્રાયાર્યનાં.

૮૬. સિદ્ધચક્ર તાંળાનું ચારસ કલ્યા અકીર્તિ હુમઢ દ્યાતીય..... કાનડીમાં પણ લેખ છે.

૮૭. સાલદકારણ યંત્ર ધાતનાં.

સં. ૧૫૩૭ માલ સુદી ૧૦ મૂલસંધે ભવનકી તિં જ્ઞાનભૂષણ ગુરૂ પદેશાત.

૮૮. ચારસ તાંખાનું ભગવત પૂજા યંત્ર શ્રી મૂળસંધે.

### ર. ધાઘાના શુજરાતીના દહેરાની મૂર્તિ<sup>ર</sup>ચાના લે**ખા**.

૧. સહસ્રકૃદ ચૈત્યાલેય ધાતુનું ૪૦ ઇંચ ઉંચું અને ચારે યાળાએ ૨૮ ઇંચ પહેાળું ૧૦૦૮ પ્રતિમાનું. પ્રાચીન.

લંખ--આદિ સંવત્સરે સારીરમત નૃષતિ શીવિકમાતીત્ય રાજ્ય સાવત ૧૫૧૧ વર્ષે શ્રી મુળસાંથે નંદીસાંથ સરસ્વતિ ગચ્છે **બહા**તકાર ગણે ∗શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ∘ શ્રી રતનકીર્તિ ત પ. ભાગ શ્રો પ્રભાચંદ્ર દેવાઃ ત. પ. ભ. શ્રી પદમન દી દેવાઃ ત. પ. ભાગ શ્રી દેવેંદકાં(તે દેવા: ત. પ. ભાગ શ્રી વિદ્યાનંદી દેવા તદાપ-દેશાત શ્રીમદ્યો ધાધા નગર વાસ્તવ્ય શ્રી હુમડ રાતીય ચતુર્વિધ સંધ સમૂદાયેન સહુ સહસ્રક્ટ ત્રિંગમુ કારાપિત પ્રતિષ્ઠાપિતમ શભ ભ્યાત સમસ્ત શ્રીસંધ મહતાં મહતાં. ધ્રહ્મચારી અજિત પ્રધા-भति नित्यभ ् संधपति स्रोज अतिष्डापितभ ... सूत्र हेवा धटितभ ઇદમ. ધાંધા વાસ્તવ્ય શ્રી સંધેન કારાપિતમ.

ર. ભ૦ રૂપભદેવ સર્કેદ પાષાણ ૩૨ ઇંચ ઉંચા પહેાળાઈ ૨૫ **ઉચ** 

લેખ-સં. ૧૬૭૫ વર્ષે વૈશાખ વદી પ ગુરી શ્રી મૂળસાંઘે સરસ્વૃતિ ગચ્છે ભલાત્કાર ચણે કુંદકું કાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી વીરચંદ્ર દેવા: ત પ. ભ૦ શ્રી ત્રાનભૂષણ દેવાઃ ત. પ. ભ૦ શ્રી પ્રભાચંદ્ર દેવાઃ ત. પ. ભ૦ શ્રી વાદી ચંદ્ર દેવાઃ ત. પ. ભ૦ શ્રી મહીચંદ્રો પદેશાત જ્યા ત્રાતીય ધોધા વાસ્તવ્ય સં. શ્રી કાહનું આ આર્યા સં. સહજલદે તયા: પત્ર સં. મદનજી બાર્યા નાથળાઇ તયા: —અંબાઇ ગાત્રે સંધવી શ્રી મેધરાજ ભાર્યા ગંગાદે તથા શ્રી રૂપભનાથ બિંમાં કારા-ि पितम नित्यम नमति श्रीरस्त.

 અજિતનાથની પ્રતિમા કાળા પાષાણની ઉંચી ઇંચ ૨૭ પહાળાઇ ૨૪ ઇંચ ચાથા કાળતી. પ્રાચીન, ક્ષેખ નથી.

૪. ચંદ્રપ્રભાની પ્રતિમા સકેદ પાષાએ ઊંચાઇ ઇંચ ૩૧ પહો-લાઇ ૨૫ ઇય.

લેખ—તથી પ્રાચીન ચાથા કાળની, ચિદ્ધ નથી,

પ. પીળા વાષાણની વીસ વ્યહરમાનની પ્રતિમા ઊંચી ઇંચ ૧૬ પહેાળાઇ ઇંચ ૧૦ લેખ નથી.

દ, પોળા ખંડિત પ્રતિમા પદ્માસન, લેખ વંચાતા નથી, પ્રાચીન,

છ. પીળા પાષા**શની પદ્માસન** પ્રતિમા ૧૦ ઈંચની **ધણી** પ્રાચીત. લેખ નથી.

૮. ધાતુની ચૌવીસી ૧૭ ઇચની.

લેખ - સં. ૧૫૩૭ વર્ષે વૈશાખ સુદ્રી બુધે દિને શ્રી મૂળસાંઘે ભલારકાર ગણે સરસ્વતિ ગચ્છે શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રો **દેવેં**દ્ર-ક્રીતિ દેવાઃ તત્પકે ભ૦ શ્રી વિદ્યાનંદી દેવાઃ તદુપદેશાત્ શ્રીમતિ લું ખડ વંશે....કારાપિતમ

૯. તીન ચોવીસી ધાતુતી ચારસ ઉંચી ઇંચ ૧૫.

લેખ-સં. ૧૪૯૭ નો ઘણી પ્રાચીન. ઉત્તમ બનાવટ છે. લેખ બહુ માટા છે.

૧૦. ધાતુની ચાવીસી ઉંચાઈ ઇંચ ૧૩

લેખ—સં. ૧૫૯૮ વર્ષે કાલ્ગુન માસે શકલ પક્ષે ૩ ગરી શ્રી મૂળસંધે—હુમડ શાતીય (લેખ ખંદુ સાટા છે)

૧૧. સફેદ પાષાએ કુંયુનાથની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૧૦ પ્રાચીન. લેખ—સં. ૧૫૩૪ શ્રાવસ.

૧૨. કાળા પાયતથની પ્રતિયા 🖈 🗗 મતી.

લેખ-નથી. પ્રાચીન.

૧૩. સફેદ પ્રાથમાંથની ક્રિપ્સી ઈંચ ૮

લેખ- ધસાઇ ગયા છે. પ્રાચીન.

૧૪. વસમાં પદ્માસન સ્થમનાથ તે આજીયાજી ખડ્યાસન સફેદ પાષાસ્થની પ્રાચીન પ્રતિમા ઉપર મે હાથી વહેત ક્રણી પ્રાચીન.

લેખ-તથી.

૧૫. પાષાજુની ચૌવીસી (સફેદ) ૧૭×૧૩ ઇંચતી.

લેખ-નથી. પ્રાચીન.

૧૬. તાંભાનું મ'ત્ર ચારસ ૧૧ ઇચનું.

લેખ—સં. ૧૪૮૫ વર્ષે. મેટા લેખ છે.

૧૭. શ્રુતસ્કંધ મંત્ર તાંબાનું ૧૬૪૭ નું

લેખ---સં. ૧૫૫૧ વૈશાખ સુદ ૧૦ સાંગ્રે. લેખ બહુ ત્રેાટા છે. અતીવ પ્રાચીત

૧૮. યંત્ર ૫ ઇંચનું કાનડી ભાષાનું તાંત્રાનું જાનું.

૧૯. ચારસ યંત્ર કાનડી ભાષાનું તાંયાનું જાતું.

ંર. ચારસ યંત્ર કાનડી ભાષાનું તાંબાનું જીતું.

**.૨૧. સિદ્ધચક યંત્રે ત્તાંળાનું ઇંચ** ૧૦ તું ચારસ.

લેખ—સંવત ૧૪૯૫ તું ક્રાતિંક સુદઃ૧૪ શુરૂવાર કાષ્ટાસંધાતું છે. માટા લેખ છે.

સ્વ. પાવાસની ચોવીસી પીળા રંગની **ઉચ્ચા**ઇ ઈંચ ૧૭**૮૯.** 

२३. क्षेत्रेपाण प्राचीन १८ धंयना पहे।णाई १२ धँय.

૨૪. કાળાપાયાષ્યુની પ્રતિમાં પ છેચની ખુની શાળીન વેદીમાં મોદી કાતસ્થી સહિત છે.

૨૫, ૪ ગુરૂંએાના અગલાં પ્રાચીત. 'મંદિત.

વ્યક્ત જ શ્રુરમાત્રાં પ્રમાં ત્યકેલ પ્રાપ્રાણ જ્યારસના

લેખ- સંવત ૧૭૪૭ વૈશામ નાદ ૧૭ શાક સૂર્વ નાંમત્સરી



श्री सहस्रकृट चैत्यालय (१००८) प्रतिमाओ शातुनी प्राचीन भन्य चौमुखी प्रतिमाजी. भा सहस्रकृट ४० इंच उंची छे, चारे वाजु छेख छे. ए गुजराती साजनाना घोघा (भावनगर) ना मंदिरमां छे जे सं० १४५१ मां भ० विद्यानन्दस्वामी द्वारा प्रतिष्ठित छे. [जूओ पृ० ३१८] તથા નવીન સંવત્સરી ૧૯૩૭ ના શાવણ વદો શકે નવો મિતિ છે. સ્વસ્તિ શ્રી મૂળસંધે ભલાત્કાર મણે શ્રી સકળકોર્તિ તે. મે. ભે શ્રી મલ્લીભૂષણસ્યેદમ પાદુકા શ્રી ઘાષા માત્રે હુમક હાતે ગુરુ-પાદુકા જર્ણોલાર કારાપિતમ

### ૩-ચાપડાના દહેરાની પ્રતિમા<mark>ગ્યાના ક્ષેપ્યા.</mark> ઉપરની વેદીમાં.

- ૧. પાર્ધાનાથ ખડ્ગાસન ૭ ફેચુ સહિત કાળા પાષાથુ આજુ-બાલુ કાતરકામ ઉચાઇ ઇંચ ૧૦. પ્રાચીન. લેખ નથી.
- ર. કાળા કેશરીયાજના પત્થરની પદ્માસન પ્રતિ**મા પ્રાચોન પ્રા**પ્રદૃ **ઉચની**.
  - a. ધાતુની ચોવીસી ઉચી ઇંચ ૧**૨**.
- લેખ—સં. ૧૫૧૫ માલ સુદી ૧૧ મૂળસંથે સ∘ મ≈છે થલા-તકર ત્રણે ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી દેવાઃ તત્પટે ભ૦ શ્રી સકલકોર્તિ દેવાઃ તત્પટે ભ૦ શ્રીભૂષ્ણુકીર્તિ દ્વપદેશાત્ દુમક ગ્રાતીય ધેલા વાસ્ત⊶.....
- ૪. રત્વત્રય ચાવીસી ધાતુની તથા ઉપર ૧ **ળાકુળળી ખડ્**ગાસનની **દ**ચાઇ ઈંચ ૧૧૫.

લેખ-સં. ૧૪૮૦ વર્ષે માય વદી પ ગુર શી દુમક દાતીય...

પ. ચૌવીસી ધાતુની ઊંચાઇ ઈંચ ૧૨

લેખ—સં. ૧૫૯૫ વૈશાખ સુદ છ સુર મૂળસંથે—દેવેન્દ્રકોર્તિ, વિજ્ઞાનદી, મહીંભૂષણ દેવાઃ તત્પટે ભાગ લક્ષ્મીચંક દેવાઃ તત્પટે ભાગ અભ્યયાંદ્રીપદેશાત્ કુમક ગ્રાતીય વીરા ભાષી……

ચોવીસી ધાતાની રત્નત્રયની ઊંચાઇ ૧૧ ઉચના.

હેખ—સંવત ૧૫૧૩ વર્ષે વૈશાખ સુંદ ૧૦ વિદ્યાન દી...હુમહ શાતીય..... છ. પગયરમેષ્ટ્રો ધાતુના ઉંચો ઇંચ ૮

લેખ—નથી.

૮. પંચ પરમેષ્ટી ધાતુના ઊંચો ઇંચ ૮

લેખ—સં. ૧૫૪૪ વૈશાખ સુદી ક સામે મૂળસંથે વિજ્ઞાનંદી શિષ્ય મહીભૃષ્ણુ પ્રતિષ્ટિતમ્. માહે જ્ઞાલીય માહીયા ભાગ…

૯. સફેદ પાષાણ પ્રતિમા રૂપલદેવની ઊંચી ઇચ ૯ લેખ—સં. ૧૬૪૭ માલ સુદી ૧૦ સોમે શ્રી મૂળસંધે.

ં ૧૦. પશાસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૪ શાંખ ચિદ્ધ. સેખ—સં. ૧૭૦૭ મૂળસંધે......

૧૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૪! ઇંચની.

લેખ — સં. ૧૬૨૭ વર્ષે વૈશાખ વડી ૧૦ શકે શ્રી મૂળસર્થે ભાગ સમતિકોર્તિ ગુરૂપદેશાત્

૧૨. પાર્શ્વાથ ધાતુના ૪ાા ઇંચના.

લેખ—સં. ૧૫૯૬ વૈશાખ સુદ ૧૭ રવી શ્રી મૃળસંથે મહ્યો-ભૂષણ, લક્ષ્મીચંદ્ર શ્રી સુવર્ણમતી તત્યર શ્રી અભયચંદ્રેન પ્રતિક્રિતમ્,

૧૩, સફેંદ્ર પાષાચ્યુ ખડ્ગાસત ૮ ઈચતી પ્રાચીન,

૧૪. ચૌવીસી કાળા પાષાણની હ ઇંચ ચારસ.

લેખ—નથી

૧૫. પાર્ધાનાથ ખડ્યાસન હાા ઇચની. પ્રાચીન લેખ નથી. ૧૬. પગલાં ધાતુનાં પાાxશા.

લેખ—સં. ૧૭૬૩ માહા માસે કૃ ૧૩ સામવાસર સૂર્વપુરે (સુરત) શ્રી વાસુપૂરું ચૈત્યાલયે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિ મચ્છે ખલાતકાર મણે શ્રી કુંદ્દકુ દાચાર્યાન્વયે તત્પદે ભાગ અભયચંદ્ર દેવાઃ તત્પદે ભાગ થી શુભચંદ્ર સ્વયં પાદુકામિદમ્ શ્રી રત્તત્રય પ્રતિષ્ઠિતમ્

ે ૧૭. ધાતુની પાકુકા—મૂળમાંથે ત્રી સકલકોતિં, ત્રી વિમલકોતિ. સંવત ૧૫૨૫ ફાલ્યુન સુદી.....કુમડ વંશે. ૧૮. પાંચ પગલાં ધાતુના axa 🕆

લેખ —સં. ૧૫૯૫ વૈશાળ સુદ ૧૧ સાગે મૃળસર્થે.....કુંબદ -દાલીય.

#### ય ત્રો.

૧૯ તાંખાનું ય'ત્ર ૫×૫ શત્રુ-ભય નિવારસ ય'ત્ર.

ર૦. સિદ્દચક યંત્ર તાંળાનું ગાળ ઈંચ ખા નું.

લેખ—સં. ૧૪૪૪ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૫ બુધવાર શ્રી મૃળસંત્રે શ્રી સ્તકીર્તિ ગુરૂપદેશાત્

૨૧. સિદ્ધચક્ર યંત્ર તાંબાનું ગાળ ૭ ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૫૧૯ વર્ષે માધ સુરી ય શ્રી મૂળસંધે વિદ્યાન્દી...

રર. સિદ્ધચક્ર યંત્ર ધાછુનું.

લેખ—સં. ૧૫૩૧ વર્ષે માધ સુડી ૧૦ મૂળસંથે ભ૦ **સુરાત**-ક્રોર્તિ, ભ૦ જ્ઞાનભૂષંચ ઉપદેશાત

ર ૩, ધાલુનું યંત્ર ગાળ દૃાા ઇંયનું પાર્ધાનાથ યંત્ર.

લેખ---સં. ૧૬૮૬ માલ સુદ ૧૧

૨૪ તાંબાનું સમ્યગ્**રશંત યંત્ર ગાળ ક ઈંચનુ**ં.

લેખ-સંવત ૧૫૮૫ સિંહપુરા હાતીય.

રપ. ધાતુનું યંત્ર ગાળ ૭ ઇંચનું કલિકુંડ યંત્ર.

લેખ—સં. ૧૬૬૭ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૩૨ની મૂળસંધે વાદી-બૂષણ ઉપદેશાલ હુમડ ગ્રાતીય દીષા ભાર્યો વિજલદે સુત શા. સંગજી ભાર્યો સાર ગદે— પ્રથમિતિ.

રફ. તાંબાનું યંત્ર ગાળ કુ ઇંચનું ૮ કાઠાનું સાં. ૧૬૫**ક વૈશાખ** વદી ૧૧ સામે.

ં રંગ ચારસ તાંળાનું યંત્ર પત્રપ નું પુત્ર સૌખ્ય યંત્ર. ૨૮ લાંળાનું યંત્ર કાનડી પત્રપ નું. રહ. શત્રુભમ નિવારણ ય'ત્ર તાંભાનું પ×પ ચારસ.

20. તાળાનું યંત્ર ચારસ સિલ્ચક.

લેખ-સં. ૧૪૯૫ વર્ષે કાર્તિક સદી ૧૪ દેવ-દ્રકીર્તિ. વિદ્યાનંદી...

૩૧. ચારસ યંત્ર તાંભાનું –લદ્ધમાં પ્રાપ્તિ યંત્ર કાા×કાા.

૩૨. તાંભાતું યંત્ર કાનડી ચેારસ ૪ ઇંચનું.

૩૭. તાંબાનું યંત્ર ચારસ ૨×૩ અનંતવત યંત્ર સં. ૧૭૬૦ ભાદરવા વદી ૧૩.

ax. પદ્માવતી યંત્ર exe તાંભાનું.

વેદી પરતા લેખ—દિગંભરી સં. ૧૯૭૨ના શ્રાવણ સુદ ૧૭ શાકવારે શ્રી ધાયાવાસી દાકરસી નયુલાઇ તરફથી આરસ જડાવ્યા.

#### ચાપહાના દહેરાની-પદ્યેલા માળની વેદીમાં.

૩૧. ચંદ્રપ્રભુ મૂળનાયક સફેદ પાષાષ્ટ્ર ઉંચાઇ ૨૮×૨૭ લેખ-તથી, અતીવ પ્રાચીન ધર્માજ લગ્ય, ચાથા કાળની well 8.

કર શાંતિનાથ—સફેદ પાષાએ ઉચી ઇંચ ૨૨×૨૦ લેખ--સં. ૧૪૯૨ વર્ષે વૈશાખ સદી પ… ધાલા હમઢ દાતીય… ૭૭. ધર્મતાથ પ્રતિમા પીળા પાષા<del>ષ્ય</del>ની ઇંચ ૧૯**૮૧૫** ની ક્ષેષ્મ-નથી. અત્યંત પ્રાચીન છે.

ac. તેમનાય-કાળા પાષાસ ચળકતા ઈચ ૧ax૧૦ ની.

લેખ—સં. ૧૪૪૩ વર્ષે વૈશાખ સદી. **શો** મળસંથે નરેન્દ્ર

૩૯. શ્રી રૂપભદેવ સફેદ પાષા**ણ** ઉંચાઇ ઉચ ૧૧x૭. લેખ—સં. ૧૪૫૩ મુક્લપદેશાત ક્રમક મચ્છે શ્રી ખળાતકારમછો અમરસિંહ શ્રીલાલ સરચંદ શાહીચંદ્ર... પ્ર. નિસં પ્રથમતિ.

૪٠. પાર્યનાથ ધાતુના ઉચાઇ ઈંચ ૧૨×૯ રેશું ૯ ના.

લેખ—સં. ૧૫૧૩ વૈશાખ સુદ ૧૦ લુંવ દિને પૂળસાંઘે સ૦ ગ્રુચ્છે શ્રી કુંદ૦ આ શ્રી વિદ્યાન દી સુરકેપદેશાત ધાલા વેલા તે વાસ્તવ્ય શ્રી દુમડ વંશે ગંગાની માત્રે સાદા ભાર્યો કપી તત્પુત્ર માંડન ભાર્યા દહકતે તથા પુત્રઃ માંધી પડાવા ભાર્યો પ્રેમલાદે તથા સુતઃ મેઘરાજ ભાર્યા લિલાદે દિતીય મહીરાજા…સદા ભાર્યો ધાર્મિણી ચાર ખંદા પ્રસ્મિત

૪૧. વાસુપૂજ્ય ધાતુના ઉચાઇ ઇચ ૧ cx દ મેં સ ચિદ્ધ.

લેખ—સં. ૧૫૨૭ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧૨ શુક્રે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે બળાત્કાર મહ્યું શ્રી કું બ લ શ્રી પદ્માંદી તત્પટે દેવેન્દ્રકીર્તિ તત્પટે ભ વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશ ત્ મંધાર નગરે ભાઇ સ્માર્જિકા કલ્યાચુશી, વચનશી, સાંગનશી શ્રી દૃશસુપૂત્ર્ય પ્રતિમા કારાપિત્ રાહિણી વત નિમિત્તમ્ નિત્યં પ્રથમિતિ.

૪૨. રત્નત્રય ચૌવીસી ધાતુતી ઉંચાઇ ઇંચ ૧૩×૯ તી.

લેખ – સં. ૧૫૧૭ વૈશાખ સુદ્ર ૧૦ લુધવાર… …વિદ્યાનંદી… હુમડ જ્ઞાતીય રાજલદે તયાઃ પુત્ર શ્રેગ ……માલા વાસ્ત વ્ય–પ્રશ્નમત્તિ.

૪૩, ચૌત્રીસી ધાતુની-ઉચી ઇંચ ૧૨.

લેખ—સં. ૧૫૧૩–૬૫લોજ લેખ. દુમડ તાતીય-શામલ ભાર્યો ધની ધાયા શાંતિનાથ પ્રતિષ્ટિતમ્.

૪૪. રત્નત્રય પ્રતિમા ધાતુની ક્રિંચાઇ ૧ ગામળા.

લેખ—સં. ૧૪૮૯ વર્ષે જ્નેષ્ઠ સુકી ૧૪ ગૂળસંધે જ. મહ્યુ મુનિશ્રી સામચંદ્ર દેવાઃ સમાટ્ દેવચંદ સુત્ર છ. ધધલી માતા સુવ સાપ તપાધમ વત ઉજ્લભ નિમિત્તે પ્રશ્વમતુ નિત્યમ્ રાજ્ય ઉસ માંકુલ સ્થાન સમ્મદ્દ્રત્ય ક્ષેત્ર.

ં ૪૫. આદિનાય ઐવીસી ધાતુની. ઉંચાઇ છેય ૧૪૪૮ 🐇

લેખ-સં. ૧૪૯૯ વર્ષે વૈશાખ વદી ર સામવાર હુંગઢ વંશે: **થી મૂળસાંધે ભારતી ગચ્છે પદ્મનાંદી શિષ્ય દેવેન્દ્ર**કીર્તિ...વિદ્યાનાંદી શિષ્ય તદ્યુરાપદેશાત.....

૪૬. રત્નત્રય ચૌવીસી ધાતુની. ફ્રંચાઇ ઇંચ ૧૦×૬

**લેખ—સં. ૧૫**૧૩ વર્ષે-વૈશાખ સદ ૧૦ કાષ્ટાસંઘે વાગડગચ્છે-भी नरें दशीति हेवा-प्रतापशीर्ति हेवा-तह पहेशात श्री रत्नत्रय यतू.. પ્રતિષ્ઠિતમુ શ્રી ધાલા શ્રો હુમડ દ્યાતીય સં. ભાષાળ ભાસવતી સતઃ મળ ભારુ ભારા ક્રમંદિ.

૪૭. પંચ પરમેઇી ધાતના. હાા ઇંચના.

લેખ- ક. ૧૫૧૫ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૩ શ્રીમૂળસાંથે-સંબ્રા મણે નંદી સાથે શ્રો કુંદર ભર શ્રી દેવે દ્રક્ષીર્ત ... આરુ વિજ્ઞાન દી ત્તદ્ દીક્ષિતા આર્યિકા ધર્મશ્રી તયા કારાપિતમ્

પ્રહ. ચૌમુખી ધાતુની ફાહ્ડીંગ માં. ૧૫૧૩ વર્ષે વૈશાખ સદ ૧૦ અધવાર શ્રી મૂળસાંધે વિદ્યાનંદી.... હમડ.....

પo. ચૌવીસી ધાતની, ઇંચ ૧૨ાા×૭ ની.

ક્ષેખ-મં ૧૫૧૫ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૩ રવી. શ્રી મૃ, સ. મ ગણન દાસ થે શ્રી કુંદરે પદ્મન દી-દેવેંદ્ર & તિ . વિજ્ઞાન દી ગુરૂ-મદેશાત હુળડ શાંતિ ગાંગા ભાગ છેના સુત ... પ્રણમતિ.

પ૧. નંદી શ્વર ૧૨ જિન પ્રતિમા ધાતુની ગાળ- હંગી ધેચ છ× દાષ્ લેખ—સં. ૧૪૯૦ વૈશાખ સુદી ૯ શની શ્રી મૂળ. બ. સ. ન દીસ ધે શ્રી કુંદર અ. પદ્મનાંદી, ભરુ સકલકોતિ — ઉપદેશાત સંધ: ઋજામતિ.

પર, રત્તત્રમ ધાલના ઉંચા ઉચ હ લેખ-૧૫૧૩ વૈશાખ સુદી ૧૦ નાં લેખં-હુમડ પર, રત્નત્રય પ્રતિમા ધાલની ઉંચી 🗧 🖫 ચં. લેખ--સં. ૧૧૦૩ મહા સદ ૧૩ અને--- સક્લકોર્સિં. વિશ્વલેંદ્ર- કીર્તિ ઉપદેશાલ કુંગડ ગાતીય અર, મલ્લી, સુનિસુલત રત્નત્રય अविधित अ

પુષ્ઠ, રતનત્રય-ધાતના, ઇંચ ૭×૫

સેખ-સં ૧૫૩૭ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧૨---- વિદ્યાન દી-હં જાહ શુભ' ભૂયાત

પ્રયુપાંચ પરમેષ્ઠી ધાતના ૭ ઇંચ

લેખ-સ: ૧૫૦૦ વૈશાખ સુદી ૧૫ વિદ્યાન દી-હમડ--- જાદિ-નાથમ બિંબમ

પદ, પંચ પરમેકો ધાતુ-૭ ઇંચ.

લેખ-સં. ૧૫૩૪ વર્ષે કાગુણ સુદી ૧૦-- ભુવનકોર્તિ ज्ञान-ભૂષણ કપદેશાત – હંં મહ તાતીય શ્રેષ્ઠી ખેતા પૂજા ભાગ-

પછ પંચ પરમેકી ધાતુની છ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૫૪૦ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૦ ભુધવાર શ્રી કાષ્ટાસંઘે થી ન'દીત્ર મચ્છે વિદ્યાગણે — સામક્ષીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ નરસિંહપરા **जાતીય કલશધર ગે**લ્ત્રે—મૃનિસુલત પ્રતિમા.

૫૮. પંચ પરમેષ્ઠી પાર્શ્વનાથ ધાતના ઇંચ છ લેખ - સં. ૧૫૩૭ વૈશાખ સુ. ૧૨ સુધવાર--- વિદ્યાન દી... હું ખડ વંશે.

પદ પંચ પરમેષ્ટી અહિનાય ધાતના-ઈંચ છે ના. લેખ—સં. ૧૫૭૭ વૈશાખ સુદી ૧૨ વિદ્યાનંદી-દુંબઢ વંશે.

દ. પંચ પદમેષ્ઠી ધાલના-૭ ઇંચના.

**લેખ-સં. ૧**૫૩૭ ઉપલાજ લેખ.

६૧. રતનત્રમ ધાત ૪ શ્રેચના

લેખ-સં. ૧૫૬૫ વર્ષે શી મુળસંથે શાનસવણ મરક પદેશાત.

દર, રત્વત્રય પ્રતિમા—કા જ્યની.

શેખ-સં. ૧૫૩૫ ગુલકાં ને નાનમુષ્ય...

ક્રેક. માર્ચાનાય-ધાતુના ૯ ફેચ્ચુ સહિત ઇંચ ૪ા લેખ—સં. ૧૫૭૧ વર્ષે માધ સુદી ૧૨ મૂ કુંદ૦ શુવનકોતિ સુરિ પ્રતિષ્કિતમ્ ફુંગડ ગ્રાતિય.....

**૬૪. ધાતુની પદ્મા**સન મુનિસુવત પ્રતિમા ૪ાા **ઇચ. લેખ—સં. ૧**૬૮૭ વર્ષે માધ સુકી ૫ ગુરૂ બૂળસં**ધે પદ્મા**નંદી **ઉપદેશાત્....** 

**૬૫. ધાતુની પદ્મા**સન પ્રતિમા પ ઇંચ. **સેખ—સ. ૧૬૮૩** ઉપલાજ લેખ. બદામડીવાળી.

ક**ર. પદ્મમાસન** પ્રતિમા ધાતુની−૪ ઇચ. **લેખ—સં. ૧**૬૨૭ વર્ષે ભ∘ સુમતિકોતિ ઉપદેશાત્.

**૬૭. પાર્શ્વનાય ધાતુના ૪ ઇંચના ૭ ફેચ્યુ**વાળા.

ક્ષેખ—નથી.

**६८. પદ્માસન ધાડ્ર−૪** ઈંચના.

સેખ—નથા.

**૧૯. ચંદ્રપ્રશુ પદ્**માસન-૪ ઇંચના.

ક્ષે ખ—નથી.

ં ૭૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુના-૪ ઇચ.

સેખ-સં.... મૂળસંધે-દુમડ તાતિ.

**૭૧. રત્નત્રય ધાતુ**ના ઢાા ઇંચની.

ં લેખ-૧૫૩૫ વાળા શાનભૂષણ ગુરૂપદેશાત્ હુંજાડ શાતીય.

હર. <mark>ચૌમુખ સફેદ ધાષાણુના ૨ ઇચના ચાંડીની બેડક સાથે.</mark> લેખ—ન**શા**.

૭૩. **પદ્યાસન**ું ધાલુની રાા ઇંચની.

સેખ—સં. ૧૫૨૯ વર્ષે-વિદ્યાન'દી—

**૭૪. પાર્થનાથ ધાતુ~ઢ ઈચે**ના∴

बेण-स. १६२४ स्ट आध गंबा अतिक्रियम् - - व

૭૫. પદ્માસન પ્રતિમા રાા ઇંચ.

क्षेभ-संवत १५६७.....

હદ, પદ્માસન પ્રતિમા ૨ ઇંચ.

લેખ-સંવત ૧૫૧૩ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૦ છુધવારે હવિદ્યાન દી ....

૭૭, પદ્માસન ધાત ૩ ઈચના.

લેખ-સંવત ૧૫૬૫ મળસંઘે વિજયકોતિ<sup>8</sup>.....

૭૮. ષદામડીવાળી પ્રતિમા શ્રો તેમતાયતી ધાતુતી ૪ **ઉચતી.** 

લેખ—રામકીતિ°.....

છે. પાર્શનાથ ધાતના સા ઉચના.

ક્ષેખ-નથી.

૮૦ પદ્માસન ધાતના ૨ ઇંચ.

લેખ--સંવત ૧૫૭૩ મળસંધે મક્લોભ્રયે સહ મોચંદ્ર.

૮૧. પદ્માસન ધાતુના પાર્યાનાથ. કેણ નથી. ૨ ઇંચના. લે ખ—નથી.

૮૨. પદ્માસન ધાતુના ગા ઇંચના.

લેંખ-સ વત ૧૫૧૩ મહાચંદ્રીપદેશાત...

૮૩. પદ્માસન ધાતના રાા ઈંચના.

ક્ષેખ—સંવત ૧૫૪૪ વૈશાખ સદી ૧ સામે.

૮૪, નાની પ્રતિમાં સાત તેમાં પરવાળા તેમજ ચાંદીની યાલા છે. બધી ૧ ઉચતી છે.

કે w-નથી.

૮૫. પદ્માવતી સકેદ પાષાથા ૧૦ ઈંચના ઉપર પા સતાય તથા Y 414 0.

ક્ષેખ – સંવત ૧૮૦૬ ચૈત્ર સુદી ૫ મૂળસંધે ભાગ રત્નચંદ્ર-પ્રશામતિ, લેખ ધસાઇ ગયા છે.

૮૬. મદ્માવતી કાળા પાષાસાની ઉપર પાર્ચાનાથ ઇંચ ૯૦૦ ની હે ખ-નયી.

૮૭. પદ્માવતી કાળા પાષોણ ઇચ ૮×પા ની. લેખ-નથી.

૮૮. ધાતની પદ્માવતી પ્રતિમા હ ઇંચની ઉપર પાર્શ્વનાથ હ કેલ છે. કાતરકામ ઉત્તમ છે.

લેખ—સંવત ૧૪૨૫ મહા સદી પચંદ્રકીર્તિં…

૮૯. પદ્માવતી કાળા પાષાણની પ ઇંચની ઉપર પાશ્વ<sup>8</sup>નાથ.

લેખ—સંવત ૧૪૧૦ વર્ષે ભાદરવા સદી ૧૪ શ્રાવક કરણા कार्था विभवशीत<sup>े</sup>...

#### યંત્રા.

૯૦. રવિમંડળ ૧૧ ઇંચનું તાંબાનું ગાળ સ. ૧૫૧૮ વેશાખ સુદી....

૯૧ દશલક્ષણ યંત્ર ધાતુનું ૭ દંચનું સંવત ૧૭૧૦ જેષ્ઠ સાદી દ ગુર.

૯૨. સિલ્ચક ધાતુનું ૬ ઇંચનું સંવત ૧૬૨૨ કાગુણ સુદીઃ a સમતિકોર્તિ<sup>\*</sup>...

૯૩. સિદ્ધક મંત્ર ચાંદીનું ક ઈંચનું સંવત ૧૯૫૪ પૌષ કૃષ્ય મ સર વાલા લીલાચંદ ભાર્યા હરકારે સનિ મહારાજ થી હર્પંકીર્તિ હસ્તે કર્મક્ષયાર્થ પ્રતિષ્ઠા કારાપિતમ

૯૪. સમ્યગ્રાન યંત્ર ૬ ઈચનું સંવત ૧૬૮૫ વૈશાખ વદી ૧ઢ ૯૫. સમ્યગદર્શન યંત્ર ૬ ઈંચતું સં. ૧૬૮૫ પદ્મનં છે મુક્

દેશ. ચાંદીનું મંત્ર દશલક્ષણનું હ ઇચ લેખ-સં. ૧૯૫૪ વર્ષે પૌષ કબ્સ ૪ ગુર દેહવા બંદરે તિ. લીલાચંદ ભા• હરકું વરેષ્ स्व. यति लाकार्थं सुनि महाराज हर्पश्रीति हरतेन धर्म उत्तेजनार्थं अतिष्टा कार्रापतम

૯૭. સમ્યક ચારિત્ર યંત્ર ૬ ઇચ.

લે મ-સંવત ૧૯૧૮ વૈશાખ સદી પ રવિ મૂળસંથે ભગ ચંદ્રકિર્તિ. ભ૦ ગુણચંદ્ર હસ્તે.

૯૮. સાલહકારણ યંત્ર દુનું ઇચ ધાતુનું.

લેખ—સંવર ૧૫૩૪ ભાગ સદ ૧૪૨વિ સકલકોર્તિ° મહેંદ્રકોર્તિ° ગરૂ પ્રતિષ્ઠિતમ .

૯૯ ચાંદીનું દશલક્ષણનું ૭ ઈચનું યંત્ર.

લેખ-સંવત ૧૮૬૭ વર્ષે મૂળસાંથે જાતે દહેરે ભાગ વિદ્યાન દી: લા દેવે કોતિ વિદ્યાભુષ પ્રણમતિ.

૧૦૦ દશલક્ષણ યંત્ર ધાતને દ ઇચન

લેખ—સં. ૧૬૮૫ કા. સદ ર સામ કાષ્ટાસંથે ભ૦ રામકી તિ યુકાનંદી ગુરૂ ...

૧૦૧. ચાખંકું યંત્ર ૧૬ ક્રાેઠાનું કાા×કાા નું પદ્માવતી યંત્ર. લેખ-નથી.

૧૦૨. ચાખંડુ યંત્ર હ×હ નું. જવાલામાલાનું યંત્ર. લેખ નથી.

૧૦૩. સિલ્મક યંત્ર કુ ઈચતું ધાલનું,

લેખ—સંવત ૧૬૬ સાઢ વદી ૮ શક મૂલકાં વે વાદી ભાષા સરપદેશ ત ....

૧૦૪. પથલાં પ ધાલુતા ૨×૨ ના કાષ્ટાસાંધે વાગડ ગવ્છે શ્રી મહેંદ્રકોર્તિ દેવા.....

૧૦૫. પગલાં ૧૫×૧૫ ના વિદ્યાન દીતે નમઃ શ્રો મલ્લીભૂષ્યું લક્ષ્મીચંદ્ર પ્રથમિત.

૧૦૬. પાંચ પગલાં રા×રા લેખ નથી.

૧૦૭ પગલાં વિદ્યાનંદી ૨×૨ ધાતુના શ્રી મલ્લીભૂપણ લક્ષ્મીયંદ્ર શ્રાહ્યુમતિ

૧૦૮. ચામાંકુ યંત્ર તાંબાનું ૩×૩.

લેખ—સંવત ૧૫૨૫ મૂળસંવે વિદ્યાનંદી.

૧૯ યાંત્ર લાંભ ચારસ ૧×રાા તત્યાર્થ ભ્રમિકા - ત્રૈકાલ્યં... લેખ-સંવત ૧૫૩૧ વર્ષે કાષ્ટાસાંધે તરેંદ્રકોતિ.

૧૧૦. ચાેખંડુ ધાતુનું શા×ગા

લેખ—સંવત ૧૫૮૬ વર્ષે ભ૦ મલ્લીભૂષણ, લક્ષ્મીયંદ્ર.

૧૧૧. ચાખંડુ ધાતુનું જાા×કાા ઈચનું સિદ્ધચક્રતું.

લેખ—વંચાતા નથી. મલ્લીભૂષણ વંચાય છે

૧૧૨. ક્ષેત્રપાળ ૧૫તા ઇંચ સફેદ પાવાણના.

લે ખ- ઉકલતા નથી.

૧૧૩ શાસનદેવી સફેદ પાષાચુ ખે હાથવાળી ઉભી ૧૪ ઇચની ન્ત્રુસ મુદ્દામાં. જૂની.

૧૧૪. શાસનદેવી બીજા ૧૦x૫ એ ઢાય ઝત્ય મુદ્દામાં લેખ નથી.

ધાષામાં શ્વેતાં જરી નવખેડ સહિત પાર્ચાનાથ મંદિર શિખર આ ધા ૫૦૦-૬૦૦ વધતું જીતું છે ભાવનગરની કુવામાંથી નીકલેલા એમ કહે છે. અત્રે શ્વે. જેતોના ૨૫-૩૦ ધર છે.

## ધાેધાથી સુરત લઇ જવાના મૃતિ તથા યંત્રો.

ધાલાથી અત્રે સુરતના શાંતિનાથ દિ. જૈન મંદિર માટે અમા નીચેની પ્રતિમાએ વિગેરે લાવ્યા છીએ--

- ૧. પદ્માવતી કાળા પાષાએ ૯ ઇંચ. લેખ નથી. પ્રાચીત.
- ર. પદ્માવતી કાળા પાષાથ ૭ ઇંચ. પ્રાચીન.
- 3. રત્તત્રય ધાતના ૯ ઈંચના.

લેખ-સંવત ૧૫૦૪ના વિદ્યાનંદી.

- ૪. ખે ખડગાસનના ધાતુના પ્રતિમા ૯ ઇંચના કાનડી લેખ છે.
- ય. યંત્ર સિદ્ધચક્ર ધાતનાં ૧૬૨૨ તું.
- તાંબાનું ચારસ યત્ર વિદ્યાન દીવાળ.
- ૭. પગલાં વિદ્યાન દીના ૨ ઇંચના. **ધાતુના. ભ૦ મલ્લી ભૂષ**ણે ખનાવેલા.

## દ્યાં ઘાર્યા ૨ માર્ગલ દાદાસાહેમ પગલાં આરમનાં કાઇ નથી.

- ૧. વિદ્યાન'દ સ્વામીના પગલાંના ચાતરા ૭×૭ ના પગલા ૯×૪ ઇંચ લાંબા. જુના પાષાણ લેખ છે પણ વ'ચાતાજ નથી. લસાર્ધ મથા છે.
  - ર થી ૧૧. લાઇનવ્યંધ પગલાં છે ખુલ્લાં.
- ૧૨. જાદાં પગલાં ખુલ્લાં. ૮ ઇંચના બધા, ૮ મી કાનખજારા મહારાજની દેહરી કહેવાય છે.
  - ૧૩. દેહરીમાં પગલાં છા ઇચ્ચી.
  - ૧૪. દેહરીમાં પગલાં ૭ ઇચના.

૧૫. ખુલા પગલાં ૮ ઇંચના.

૧૬. ખુલ્લા પ્રમા ૮ ઇચના.

અત્રે મકાન, કુવા, ધર્મશાળા હતા, હાલ નથી. **બે વ્યાજી** કાટ છે.

તા. ૨૨-૨-૫૮

નાડ—લોધા (ખંદર) ઘણું જ પ્રાચીન માહું નગર હતું જે આજે અસ્તભ્યસ્ત છે. ધોધા તૂરીને ભાવનગર વસ્યું છે. ધોધામાં તો દરેક જાતના કારીગરા વસ્તા હતા. ને કરાડોના વ્યાપાર આ ખંદરેથી થતા હતા. ચાપડાના દહેરાનું સહસ્તકૂર ચૈત્યાલય (ધાતુનં) અત્રેજ સં.૧૫૦૦ ની સાલમાં તૈયાર થયેલું છે જેથી જણાય છે કે ત્યાં કેવા કેવા કારીગરા વસ્તા હશે ને કેટલા કેટલા ઉદ્યોગા હશે. આજે તો ધાધા એક ખંડીયર જેવું જણાય છે જેની ઉત્તતિ લારત સરકારે પુનઃ કરવાની જરૂર છે. શેડ ચુનીલાલ ખુશાલચંદ ને શેડ રાયચંદ ત્રોભાવનદાસના ઘરા ધાધામાં છે, પણ હાલ ત્યાં કાઇ રહેતું નથો, તેથી મંદિરાની દશા શાચનીય છે. પણ પુજારી ઘણાજ યાગ્ય છે. અને ત્રણ દિવસ ભાવનગર, ધાધા જઇ આવેલા જેમાં મણું પ્રાચીન પુરાતત્વ જાલ્યુવાનું મળ્યું છે અત્રે દિવ્ જૈનના ૨૦૦-૩૦૦ ધરા પ્રથમ હતાં હુમડનાજ મહોલ્લા આજે પણ કહેવાય છે.

મૂળચ°દ કસનદાસ કાપડિયા. તા. ૨૯-૭-૫૯



# वीर सेवा मन्दिर

काल नं रेट्डे. १ ना पडि लेखक कापार मा , प्रत्य कर कि सन्मस्।